# चन्द्रगुप्त मौर्घ्य

( ऐतिहासिक नाटक )

## जयशङ्कर 'प्रसाद '



### य्रन्थ-संख्या<u>—२१</u>

प्रकाशक---

### भारती-भएडार

विकेता—

लोडर प्रेस, इलाहाबाद

द्वतीय संस्करण मूल्य २॥)

मुद्रक ऋष्णा राम मेहता, लीडर प्रेस, इलाहाबाद

### प्रकाशक का वक्तव्य

'प्रसाद' जी न केवल किन, कहानी-लेखक, उपन्यासकार धना नाटककार ही है, बिन्क वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक हैं। हिन्दी मे चन्द्रगुप्त मौर्य के सम्बन्ध में विशद ऐतिहासिक वेचना सब से पहले 'प्रसाद' जी ने ही की थी—यह उस समय बात है, जब चाणक्य-लिखित अर्थशास्त्र का अविष्कार मात्र मा था एवं पुरातत्व के देशी अथवा विदेशी विद्वान, चन्द्रगुप्त के वय मे उदासीन-से थे। सं० १९६६ में 'प्रसाद' जी ने अपनी विवेचना 'चन्द्रगुप्त मौर्य ' के नाम से प्रकाशित की थी, जो जुत नाटक के प्रारंभ मे सिम्मिलित है।

इस उत्कृष्ट नाटक के लिखने की भावना भी 'प्रसाद' जी के में उसी समय से बनी हुई थी—इसी के नमूने पर एक छोटा- रूपक 'कल्यागी-परिग्यय' के नाम से उन्होंने लिखा भी, जो एत १९१२ में 'नागरीप्रचारिग्गी पत्रिका' में प्रकाशित हुआ था। तु वह हिन्दी का अनुवाद-युग था और सन् १० में डी० एल० का चन्द्रगुप्त अनुवादित होकर हिन्दी में आ गया। अतएव, मौलिक कृति की ओर लोग उतने आकृष्ट न हुए, जितने अनुवाद के। फलतः वहीं अनुवाद हेरफेर के साथ कई रूप में

हिन्दी पाठकों के सामने लाया गया। फिर भी 'प्रसाद' जी की मौलिक प्रतिभा इस सुन्दर ऐतिहासिक नाटक को अपने ढंग पर लिखने में प्रवृत्ति हुई। और, वड़ी प्रसन्नता की वात है कि वे अपने प्रयास में सफल ही नहीं, पूर्ण सफल हुए है। भाषा, भाव, चित्रिंग चित्रण, सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश इतना मार्मिक हुआ है कि 'प्रसाद' जी की लेखनी पर अत्यन्त सुग्ध हो उठना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी समम मे 'प्रसाद' जी के वहे नाटकों में यह सर्व-श्रेष्ठ है। इसमें 'कल्याणी-परिण्य' भी यथा प्रसंग परिवर्तित और परिवर्द्धित होकर सम्मिलित हो गया है।

यह यंथ दो वर्ष पहिले हो प्रेस मे दे दिया गया था, किन्तु ऐसे कारण त्राते गये कि यह त्रावके पहिले प्रकाशित न हो सका; हमे इसका खेद है।

श्रस्तु ।

यह वर्षों का अन्वेषण-पूर्ण उद्योग आज इस रूप में हम पाठकों के सामने बड़े हर्ष के साथ उपस्थित करते हैं।

रथयात्रा, ८८

( पहले सस्करण से)

## चन्द्रगुप्त

श्चङ्गगा-वेदी वसुधा, कुल्या जलिधः, स्थली च पातालम् । वल्मीकश्च सुमेरः , कृत-प्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥ —हर्षचरित

## 37 Sy 50, 76 2005

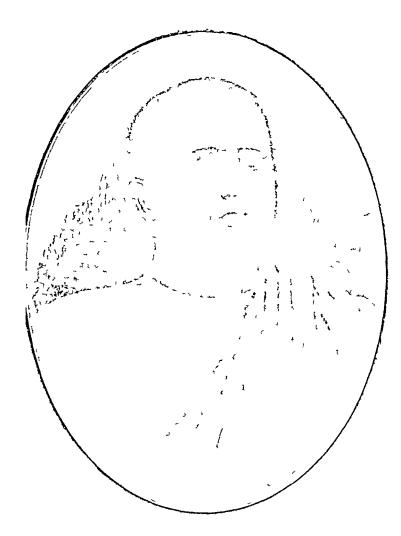

नाटककार

## प्रिय सुहृद्वर राय कृष्णदास

को

# प्रीति-उपहार

### मौर्य्य वंश

प्राचीन श्रार्थ्य नृपितगण का साम्राज्य उस समय नहीं रह गया था। चन्द्र श्रीर स्पर्यंवश की राजधानियाँ श्रयोध्या श्रीर हिस्तनापुर विकृत रूप में भारत के वस्तरथल पर श्रपने साधारण श्रस्तित्व का पिचय दे रही थीं। श्रन्य प्रचएड वर्वर जातियों की लगातार चढ़ाइयों से पिवत्र सप्तसिंधु प्रदेश में श्राय्यों के सामगान का पिवत्र स्वर मद हो गया था। पाञ्चालों की लीला-भूमि तथा पजाव मिश्रित जातियों से भग गया था। जाति, समाज श्रीर धर्म सब में एक विचित्र मिश्रण श्रीर परिवर्तन-सा हो रहा था। कहीं श्रामीर श्रीर कहीं ब्राह्मण राजा वन वैठे थे। यह सब मारत-भूमि की भावी दुर्दशा की सृचना क्यों थी ? इसका उत्तर केवल यही श्रापको मिलेगा, कि—धर्मो-सम्बन्धी महा परिवर्तन होनेवाला था। वह बुद्ध से प्रचारित होनेवाले बौद्ध धर्म की श्रीर भारतीय श्राय्ये लोगों का झुकाव था, जिसके लिये वे लोग प्रस्त हो रहे थे।

उस धम्मेंबीज को ग्रहण करने के लिये किपल, किणाद श्रादि ने श्राप्यों का हृदयन्त्र पहले ही से उर्बर कर दिया था; किन्तु तह मत सर्ब-साधारण में श्रभी नहीं फैला था। वैदिक कर्मकाएट की जटिनता से टपनिपद तथा साख्य श्रादि शास्त्र श्रार्थ्य लोगों को सरल श्रीर सुगम प्रतीत होने लगे थे। ऐसे ही समय पार्श्वनाथ ने क जीव-द्यामय धर्म प्रचारित किया श्रीर वह धम्में बिना किसी शास्त्र विशेष के, वेद तथा प्रमाण की श्रपेना करते हुए फैल कर शीग्रता के साथ सर्वसाधारण से सम्मान पाने लगा । शारयां की राजमूय श्रीर शक्वमेव श्रादि गति वढानेवाली क्रियायें सून्य स्थान में घ्यान श्रीप चिन्तन के रूप में परिवांतत हो गयो : श्रहिसा का प्रचार रुष्या । इसमे भारत की उत्तर सीमा में िथत जातियों को भारत में श्राकर उपनिवेश स्थापित करने का उत्साह हुआ। दार्शनिक मत के प्रवल प्रचार से भारत में धर्म, समाज श्रीर साम्राज्य, सवमे विचित्र श्रोर श्रनिवार्य परिवर्तन हो रहा था। वुद्धदेव के दो-तीन राताब्दी पहले ही दार्शनिक मती ने, इन विशेष बन्धनी की, जो उस समय के श्राय्यों को उद्विग्न कर रहेथे, तोडना श्रारम्भ किया। टस समय त्राह्मण वल्कलधारी होकर काननों में रहना ही श्रद्धा न सममते, वरन् वे भी राज्यलोलुप होकर स्वतन्त्र छोटे-छोटे राज्यों के श्रिधिकारी वन वैठे। चत्रियगण राजदण्ड को वहुत भारी तथा श्रष्ठ-शखों को हिंसक समक कर उनकी जगह जप-चक्र हाथ में रखने लगे। वैश्य लोग भी व्यापार श्रादि में मनोयोग न देकर, धम्मांचार्य्य की पदनी को सरल समभने लगे। श्रीर तो क्या, भारत के प्राचीन दास भी श्रन्य देशों से श्रायी हुई जातियों के साथ मिलकर दस्युष्टित करने लगे।

वैदिक धर्मा पर क्रमश बहुत से श्राधात हुए, जिनसे वह जर्जर हो गया। कहा जाता है, कि उस समय धर्मों की रचा करने में तत्पर बाह्यणों ने श्रवुंदिगिरि पर एक महान् यज्ञ करना ध्रारम्भ किया श्रीर उस यज्ञ का प्रधान उद्देश्य वर्णाश्रम धर्मा तथा वेद की रचा करना था। चारों श्रीर से दल-के-दल चित्रयगण—जिनका युद्ध ही श्रामीद था—जुटने लगे श्रीर वे बाह्यण धर्मों को मानकर श्रपने श्राचार्थ्यों को पूर्ववद सम्मानित करने लगे। जिन जातियों को श्रपने कुल की क्रमागत वंश-मर्प्यादा भूल

यो थो, वे तपस्वी स्रोर पवित्र त्राह्मणों के यज्ञ से सस्कृत होकर चार ।तियों में विभाजित हुईं। इनका नाम श्रियकुल हुस्रा। सम्भवत इसी मय में तक्तक वा नागवंशी भी चत्रियों की एक श्रेणी में गिने जाने लगे।

यह वम्मीकाति भारतवर्ष में उस सणय हुई थी जब जैनतीर्थद्वर ारर्वनाथ हुए, जिनका समय ईसा से ⊏०० वर्ष पहले माना जाता है। जैन लोगों के मत से भी इस समय में विशेष श्रन्तर नहीं है। सा के श्राठ सौ वर्ष पूर्व यह बड़ी घटना भारतवर्ष में हुई। जिसने गरतवर्ष मे राजपृत जाति वनाने में वड़ी सहायता दी श्रौर समय-समय ार उन्ही राजपूत चत्रियों ने वडे-वडे कार्प्य किये । उन राजपुत्रों की चार नातियों में प्रमुख प्रमार जाति थी श्रीर जहाँ तक इतिहास पता देता है--- उन लोगों ने भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फैलकर नवीन जनपद श्रीर श्रच्य कीर्ति उपार्जित की । धीरे-धीरे भारत के श्रेष्ठ राजन्यवर्गी में इनकी गणना होने लगी। यद्यपि इस कुल की भिन्न-भिन्न पैतीस शास्त्रायें है; पर सर्व में प्रधान श्रीर लोक-विश्रुत मीर्य्य नाम की शास्त्रा हुई। भारत का श्रद्धलावद इतिहास नही है , पर वौद्धों के बहुत से शासन-सम्बन्धी लेख श्रौर उनकी धर्म्म पुस्तकीं से हमे बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि उस धर्म्म को उन्नति के शिखर पर पहूँचानेवाला उसी मीर्य्य वंश का सम्राट् श्रशोक हुन्ना है। वौद्धों के विवरण से ज्ञात होता है, कि शैशुनाक वशी महानन्द के सकर पुत्र महापद्म के पुत्र धननन्द से मगध का सिंहासन लेनेवाला चन्द्रगुप्त मोरियों के नगर का राजकुमार था। यह मोरियों का नगर पिष्पली कानन था, श्रीर पिष्पली कानन के मीर्यं नृपति लोग भी बुद्ध के शरीर — भस्म के भाग लेनेवालों मे एक थे।

पारस की राजधानी से भी वढकर वतलाया है। श्रस्तु, मीर्घ्या की दूसरी राजधानी पाटलीपुत्र हुई।

पुराणों के देखने से ज्ञात होता है, कि चन्द्रगुप्त के बाद नी राजा टसके वंश में मगध के सिंहासन पर वैठे। उनमें श्रन्तिम राजा टहदथ हुन्ना. जिसे मारकर पुष्यमित्र—जो शुद्धवंश का था—मगथ के सिहासन पर बैठा ; किन्तु चीनी यात्री हुएनत्साग जो हर्पवर्धन के समय मे श्राया था, लिखता है-"मगध का श्रन्तिम श्रशोकवशी पूर्नवरमी हुत्रा, जिसके समय में शशाकगुप्त ने बोधिद्युम को विनष्ट किया था श्रीर उसी पूर्ववर्म्मा ने वहुत से गो के दुग्ध से उस उन्मृलित वोधिदुम को सीचा, जिससे वह शीघ्र ही फिर वढ गया।" यह वात प्राय सव मानते हैं, कि मौर्य्यवंश के नौ राजाश्रों ने मगध के राज्यासन पर वैठकर उसके श्रधीन के समस्त भूभाग पर शासन किया। जब मगध के सिहासन पर से मौर्च्यवंशियों का श्रिपिकार जाता रहा तव उन लोगों ने एक प्रादेशिक राजधानी को त्रपनी राजधानी बनाया। प्रवल प्रतापी चंद्रगुप्त का राज्य चार प्रादेशिक शासकों से शासित होता था। श्रवन्ति, स्वर्णगिरि, टोसाली, श्रीर तचशिला में श्रशोक के चार सृवेदार रहा करते थे। इनमें श्रवन्ती के स्वेदार प्राय राजवंश के होते थे। स्वय श्रशोक ठज्जैन का स्वेदार रह चुका था। सभव है कि मगध का शासन डावॉडोल देख कर मगध के त्राठवें मौर्च्य नृपति सोमशम्मा के किसी राजकुमार ने जो कि श्रवन्ती का प्रादेशिक शासक रहा हो, श्रवन्ती को प्रधान राजनगर वना लिया हो। क्योंकि इसकी एक ही पीढी के वाद मगध के सिहासन पर शुङ्गवशियों का श्रिधिकार हो गया। यह घटना संभवतः १७४ ई० पूर्व हुई होगी, क्योंकि १८३ में सोमशम्मा मगध का राजा हुआ। भट्टियों के ग्रंथों में लिखा है कि मौर्य्यकुल के मूलवश से उत्पन्न हुए परमार नृपतिगण ही उस समय भारत के चक्रवर्ती राजा थे, श्रौर वे लोग कभी-कभी उज्जयिनो में ही श्रपनी राजधानी स्थापित करते थे।

टाड ने श्रपने गजस्थान में लिखा है, कि जिस चद्रगुप्त की महान् प्रतिष्ठा का वर्णन भारत के इतिहास में स्वर्णाचरों से लिखा है उस चद्रगुप्त का जन्म पवॉर कुल की मौर्य्य शाखा में हुआ है। सम्भव है कि विक्रम के सौ या कुछ वर्ष पहले जब मौर्य्यों की राजधानी पाटलीपुत्र से हटी तब इन लोगों ने उज्जयिनी को प्रधानता दी और वहीं पर अपने एक प्रादेशिक शासक की जगह राजा की तरह रहने लगे।

राजस्थान में पवाँर कुल के मौर्य नृपितिगण ने इतिहास में प्रसिद्ध वड़े वड़े कार्य किये, िकन्तु ईसा की पहली शताब्दी से लेकर ४ वी शताब्दी तक प्राय उन्हें गुप्तवशी तथा अपर जातियों से युद्ध करना पड़ा। भट्टियों ने लिखा है कि उस समय मौर्य कुल के प्रमार लोग कभी उज्जियनी को श्रीर कभी राजस्थान की वारा को श्रपनी राजधानी वनाते थे।

इस दीर्घकालन्यापिनी श्रस्थिरता में मौर्च्य लोग जिस तरह श्रपनी प्रभुता बनाये रहे उस तरिंह किसी बीर श्रीर परिश्रमी जाति के सिवा इसरा नहीं कर सकता। इसी जाति के महेरवर नामक राजा ने विक्रम के ६०० वर्ष बाद कीर्तिवीर्थ्यार्जुन की प्राचीन महिष्मती को जो नर्मदा के तट पर थी फिर से बसाया श्रीर उसका नाम महेरवर रखा, उन्हीं का पौत्र इसरा भोज हुआ, चित्राङ्ग मौर्च्य ने भी थोड़े ही समय के श्रन्तर

अं चित्रकृट (चित्तीर) का पवित्र दुर्ग त्रनवाया, जो भारत के स्मारक चिहों में एक अपूर्व वस्तु है।

गुप्तविशयों ने जब श्रवन्ती मौर्य्य लोगों से ले ली, उसके बाद वीर मौर्य्यों के उद्योग से कई नगरी वसाई गई श्रीर कितनी ही उन लोगों ने दूसरे राजाश्रों से ले ली। श्रवुंदिगिरि के प्राचीन भूभाग पर उन्हों का श्रिषकार था। उस समय राजस्थान के सब श्रव्छे-श्रव्छे नगर प्राय मौर्य्यराजगण के श्रिषकार मे थे। विक्रमीय सबत ७८० तक मौर्य्यों की प्रतिष्ठा राजस्थान में थी श्रीर उस श्रितम प्रतिष्ठा को तो भारतवासी कभी न भूलेंगे जिसको चित्तीरपित मौर्य्य नरनाथ मानसिंह ने खलीका वलीर को राजस्थान से विताडित करके प्राप्त की थी।

मानमीय्य के बनवाये हुए मानसरोवर में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि—"महेरवर को भोज नाम का पुत्र हुआ था जो धारा श्रीर मालव का अधीरवर था, उसी से मानमीय्य हुए।" इतिहास में ७५४ सवत में वाप्पारावल का चित्तौर अधिकार करना लिखा है तो इसमें सदेह नहीं रह जाता कि यही मानमीय्य वाप्पारावल के द्वारा अविज्ञत हुआ।

महाराज मान प्रसिद्ध वाष्पादित्य के मातुल थे। वाष्पादित्य ने नागेन्द्र से भागकर मानमीय्य के यहाँ श्राश्रय लिया, उनके यहाँ सामन्त रूप से रहने लगे। धीरे-धीरे उनका श्रिधकार स्व सामन्तों से वढा, तब सब सामन्त उनसे डाह करने लगे। किन्तु वाष्पादित्य की सहायता से मानमीय्य ने यवनों को फिर भी पराजित किया। पर उन्हों वाष्पादित्य की दोधारी तलवार मानमीय्य के लिये कालभुजगिनी श्रीर मीय्य कुल के लिये तो मानो प्रलय-समुद्र की एक वडी लहर हुई। मान वाष्पादित्य

के हाथ से मारे गये श्रीर राजस्थान में मौर्ये कुल का श्रव कोई राजा न रहा। यह घटना विक्रमीय संवद ७८४ की है।

कोटा के करवाश्रम के शिवमिदर में एक शिलालेख सवत ७६४ का पाया गया है। उससे मालूम होता है कि श्राठवीं शताब्दी के श्रत तक राजपूताना श्रीर मालवा पर मौय्य नृपित का श्रिधकार रहा।

प्रसिद्ध मालवेश भोज भी प्रमारवश का था ने। १०३४ में हुआ। इस प्रकार प्रमार स्त्रीर मौर्ट्यंकुल पिछले काल के विवरणों से एक में मिलाये जाते हैं। इस बात की शका हो सकती है कि मौर्य्यं कुल की मूल शाखा प्रमार का नाम प्राचीन बौद्धों की पुस्तकों में क्यों नही मिलता। परतु यह देखा जाता है कि जव एक विशाल जाति से एक छोटा-सा कुल श्रलग होकर श्रपनी स्वतंत्र सत्ता वना लेता है तव पाय वह श्रपनी पाचीन को छोडकर नवीन नाम को श्रिधिक प्रधानता देता है। जैसे इच्चाकु वशी होने पर भी वुद्ध, शक्य नाम से पुकारे गये श्रीर, जव शिलालेलों में मानमीट्य और प्रमार भाज की हम एक ही वश में होने का प्रमाण पाते हैं, तव कोई सदेह नहीं रह जाता। हो सकता है, मौर्च्यों के वौद्धपुग के बाद जब इस शाखा का हिन्दूधर्म की श्रोर श्रिधक मुकाव हुआ हो तो प्रमार नाम फिर से लिया जाने लगा हो, क्योंकि मौर्य लोग वौद्धप्रेम के कारण श्रधिक कुल्यात हो चुके थे। वौद्ध विद्वेप के कारण अशोक के वश की अन्तिय तथा नीचकुल का प्रमाणित करने के लिये मध्यकाल में श्रिधिक उत्सुकता देखी जाती है किन्तु यह श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रसिद्ध प्रमारकुल श्रीर मौर्य्यवश परस्पर सम्बद्ध है।

इस प्रकार श्रज्ञात पिष्पली कानन के एक कोने से निकल कर ईसा से ३२१ वर्ष पहले से ७८४ वर्ष वाद तक मौर्ट्य लोगों ने पाटलीपुत्र, इज्जैन, धारा, महेश्वर, चित्तौर (चित्रकृट) श्रौर श्रवुंदगिरि श्रादि में श्रलग-श्रलग श्रपनी राजधानियाँ स्थापित की श्रौर लगभग १०४० वर्ष तक वे लोग मौर्ट्य नरपति कहकर पुकारे गये।

### पिष्पली कानन के मौर्य

मौय्य कुल का सबसे प्राचीन स्थान पिप्पली कानन था। चद्रगुप्त के आदि पुरुष मौय्य इसी स्थान के अधिपति थे और यह राजवंश गौतमबुद्ध के समय में प्रतिष्ठित गिना जाता था, क्योकि बौद्धों ने महात्मा बुद्ध के शरीर-भस्म का एक भाग पाने वालों में पिप्पली कानन के मौय्यो का उल्लेख किया है। पिप्पली कानन बस्ती जिले मे नैपाल की सीमा पर है। वहाँ दूह और स्तृप है, इसे अब पिपरिहयाकेट कहते हैं। फाहियान ने स्तृप आदि देखकर अमवश इसी की पहले किपिलवस्तु समका था। मि० पीपीने इसी स्थान की पहले खुदवाया और बुद्धदेव की धातु तथा अर जी वस्तु मिली उन्हें गवर्नमेन्ट की अपित किया था तथा धातु का प्रधान अश सरकार ने स्याम के राजा की दिया।

इसी पिष्पली कानन में मौर्थ्य लोग श्रपना छोटा-सा राज्य स्वतन्त्रता से सचालित करते थे। श्रीर ये चित्रय थे जैसा कि महावंश के इस श्रव-तरण से सिद्ध होता है "मोरियान खित्यान बसजात सिरीधर। चदगुत्तो सिपज्जत चाणको त्रद्यणोतता" हिन्दू नाटककार विशाखदत्त ने चद्रगुप्त को प्राय छपल कहकर सम्बोधित कराया है, इससे उक्त हिन्दू काल की मनोर्टित ही ध्वनित होती है। वस्तुत रूपल शब्द से तो उनका चित्रयत्व श्रीर भी प्रमाणित होता है क्योंकि—

> शनकैस्तु क्रिया लोपार्दिमा चत्रियं जातय रुपलत्वं गता लेकि बाह्यणानामदर्शनात ।

से यहीं मालूम होता है कि जें। चित्रय लोग वैदिक कियाओं से उदासीन हो जाते थे उन्हें थॉर्मिक दृष्टि से दृष्वत्व प्राप्त होता था। वस्तुत वे जाति से छित्रय थें। स्वयं अशोक मीर्य्य अपने को छित्रय कहता था।

यहं प्रवादं भी अधिकता से प्रचलित है कि मौर्य्यवश मुरा नाम की शृद्धा से चला है श्रीर चंद्रगुप्त उसका पुत्र था। यह भी कहा जाता है कि चद्रगुप्त मोर्य्य शृद्धा मुरा में उत्पन्न हुश्रा नन्द ही का पुत्र था। किन्तु V A Smith लिखते हैं ''But it is perhaps more probable that the dynasties of Mouryas and Nandas were not connected by blood''

तात्पर्यं कि—यह अधिक सभव है कि नन्दों और मौर्यों का कोई रक्त सबन्ध न था। "Maxmuller भी लिखते हैं—The statement of Wilford that Mourya meant in Sanskrit the offspring of a barber and sudra woman has never been proved

मुरा शूद्रा तक ही न रहा एक नापित भी आ गया। मौर्च्य शब्द की व्याख्या करने जाकर कैसा अम फैलाया गया है। मुरा से मौर और मौरेय वन सकता है न कि मौर्च्य। कुछ लोगों का अनुमान है कि शुद्ध शब्द मोरिय है 'उससे संस्कृत शब्द मौर्च्य वना है। परन्तु, यह वात ठीक नहीं, क्योंकि अशोंक के कुछ ही समय वाद के पतक्षिल ने स्पष्ट मीर्थ्य शब्द का उल्लेख किया है—"मीर्थ्यें हिरएया थिभिर चां प्रकल्पिता" (भाष्य ४-३-११) इसलिये मीर्थ्य शब्द अपने शुद्ध रूप में संस्कृत का है न कि कही से लेकर सस्कार किया गया है। तब यह तो स्पष्ट है कि मीर्थ्य शब्द अपनी संस्कृत ब्युत्पत्ति के द्वारा मुरा का पुत्र वाला अर्थ नहीं प्रकट करता। यह वास्तव में कपोल कल्पना है, और यह अम यूनानी लेखकों से प्रचारित किया गया है जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। अर्थ-कथा में मीर्थ्य शब्द की एक और व्याख्या मिलती है। शाक्य लोगों में आपस में बुद्ध के जीवनकाल में ही एक कगड़ा हुआ और कुछ लोग हिमवान के पिप्पली कानन प्रदेश में अपना नगर वसाकर रहने लगे। उस नगर के सुन्दर घरों पर कीख्य और मोर पत्ती के चित्र अद्वित थे, इसलिये वहाँ के शाक्य लोग मोरिय कहलाये कुछ सिक्षे विहार में ऐसे भी मिले हैं जिन पर मयूर का चिह्न अिकत है इससे अनुमान किया जाता है कि वे मीर्थ्यकाल के सिक्के है। किन्तु इससे भी उनके चित्रय होने का प्रमाण ही मिलता है।

हिन्दी 'मुदाराचस 'को भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते है कि—
"महानन्द जो कि नन्दवंश का था, उसके नौ पुत्र उत्पन्न हुए। वड़ी
रानी से आठ और मुरा नान्नी नापित कन्या से नवॉ चन्द्रगुप्त। महानन्द
से और उसके मत्री शकटार से वैमनस्य हो गया, इस कारण मंत्री ने
चाणक्य द्वारा महानन्द को मरवा डाला और चद्रगुप्त को चाणक्य ने राज्य
पर विठाया, जिसकी कथा "मुदाराचस में प्रसिद्ध है।"—किन्तु यह
भूमिका जिसके आधार पर लिखी हुई है वह मृल संस्कृत मुदाराचस के
टीकाकार का लिखा हुआ उपोद्घात है। भारतेन्दु जी ने उसे भी अविकल

ठीक न मानकर 'कथा-सिरित्सागर' के आधार पर उसका बहुत-सा सशोधन किया है। कहीं-कहीं उन्होंने कई कथाओं का उलटफेर भी कर दिया है। जैसे हिरण्यगुप्त के रहस्य के बतलाने पर राजा के फिर शकटार से प्रसन्न होने की जगह विचच्छा के उत्तर से प्रसन्न होकर शकटार को छोड देना तथा चाणवय के द्वारा श्रमिचार से मारे जाने की जगह महानन्द का विचच्छा के दिये हुए विष से मारा जाना इत्यादि।

दु दि लिखते हैं कि—"किल के श्रादि में नन्द नाम का एक राजवंश था। उसमें सर्वार्थिसिट्टि मुख्य था। उसकी दो रानियाँ थीं—एक सुनन्दा दूसरी ट्रपला मुरा'। सुनन्दा को एक सासपिएड श्रीर मुरा को मौर्य्य उत्पन्न हुश्रा। मौर्य्य के सौ पुत्र हुए। मन्नी राज्ञस ने उस मॉसपिएड को तेल में नौ दुकड़े करके रक्खा, जिससे नौ पुत्र हुए। सर्वार्थिसिट्टि श्रपने उन नौ लड़कों को राज्य देकर तपस्या करने चला गया। उन नौ नन्दों ने मौर्य्य श्रीर उसके लड़कों को मार डाला। केवल एक चद्रगुप्त प्राण वचा कर भागा, जो चाणक्य की सहायता से नन्दों का नाश करके, मगथ का राजा बना।"

कथा-सिरिसागर के कथापीठ लम्बक में चंद्रगुप्त के विषय में एक विचित्र कथा है। उसमें लिखा है कि—"नन्द के मर जाने पर इन्द्रदत्त ( जो कि उसके पास गुरुद्विणा के लिये द्रव्य मॉगने गया था )—ने अपनी आत्मा को योगवल से राजा के शरीर में डाला, श्रीर आप राज्य करने लगा। जब उसने अपने साथी वरुुचि को एक करोड़ रुपया देने के लिये कहा तब मत्री शकटार ने, जिसको राजा के मर कर फिर से जी उठने पर पहिले ही से शका थी, विरोध किया। तब उस योगनन्द राजा ने चिढकर उसको केंद्र कर दिया श्रीर वररुचि को श्रपना मत्री वनाया। योगनन्द्र वहुत विलासी हुश्रा, उसने सब राज्यभार मत्री पर छोड़ दिया। उसकी ऐसी दशा देखकर वररुचि ने शकटार को छुड़ाया श्रीर दोनों मिलकर राज्यकार्य्य करने लगे। एक दिन योगनन्द की रानी के चित्र में उसकी लॉघ पर एक तिल बना देने से राजा ने वररुचि पर शका करके शकटार को उसके मार डालने की श्राज्ञा दी। पर शकटार ने श्रपने उपकारी को छिपा रक्खा।

योगनन्द के पुत्र हिरण्यगुप्त ने जंगल में श्रपने मित्र रीछ से विश्वास घात किया। इससे वह पागल श्रीर गूँगा हो गया। राजा ने कहा— "यदि वरक्चि होता तो इसका कुछ उपाय करता।" श्रनुकृल समय देखकर शकटार ने वरक्चि को प्रकट किया। वरक्चि ने हिरण्यगुप्त का सब रहस्य सुनाया श्रीर उसे नीरोग किया। इसपर योगनन्द ने पृछा कि तुम्हें यह बात कैसे ज्ञात हुई १ वरक्चि ने उत्तर दिया—योगवल से, जैसे रानी की जाँघ का तिल।" राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, पर वह फिर न ठहरा श्रीर जंगल में चला गया। शकटार ने समय ठीक देखकर चाणक्य द्वारा योगनन्द को मरवा डाला श्रीर चन्द्रगुप्त को राज्य दिलाया।

दु दि ने भी नाटक में टपल श्रीर मीर्स्य शब्द का प्रयोग देखकर चन्द्रगुप्त को मुरा का पुत्र लिखा है; पर पुराणों में कहीं भी चन्द्रगुप्त को टपल वा शूद्र नहीं लिखा है। पुराणों में जो शूद्र शब्द का प्रयोग किया है वह शूद्रजात महापद्म के वश के लिये है, यह नीचे लिखे हुए विष्णु पुराण के उद्धृत श्रश पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा—

ततो महानन्दी १८ इत्येते शैशुनाका भूपाला छि वर्ष शतानि द्विष-ष्ठयधिकानि भविष्यन्ति १.६ महानन्दिनस्ततः शृदागमीं द्ववोऽति लुव्योऽ- तिवली महापग्न नामनन्द परशुराम इवापरोऽखिलचत्रियनाशकारी
भविष्यति २० तत प्रमृति श्दामृपाला अविष्यन्ति २१ सएकच्छत्रा
मनुल्लिङ्घत शासनो महापग्न प्रथिवी भोच्यते २२ तस्या प्यष्टौसुता सुमाल्याद भवितार २३ तस्य महापग्नस्थानु प्रथिवी भोच्यन्ति २४ महापग्न
पुत्राश्चेकेक वर्षशत मवनी पत्रयो भविष्यन्ति २४ ततश्च नवचैतान्नन्दान्
कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्धरिष्यति २६ तेषा मभावे मौर्य्या प्रथिवी भोच्यन्ति
२७ कौटिल्य एव चंद्रगुप्त मुष्टपन्न राज्येऽभिषेच्यति २८

इससे यह मालूम होता है कि महानन्द के पुत्र महापद्म ने—जो श्द्राजात था—अपने पिता के बाद राप्य किया श्रीर उसके बाद सुमाल्य श्रादि श्राठ लडकों ने राज्य किया श्रीर इन सब ने मिल कर महानन्द के बाद १०० वर्ष राज्य किया। इनके बाद चन्द्रगुप्त को राज्य मिला।

श्रव यह देखना चाहिये कि चन्द्रगुप्त को जो लोग महानन्द का पुत्र चताते हैं उन्हें कितना श्रम है, क्योंकि उन लोगों ने लिखा है कि— "महानन्द को मार कर चन्द्रगुप्त ने राज्य किया।" पर ऊपर लिखी हुई वशावली से यह प्रकट हो जाता है कि महानन्द के बाद १०० वर्ष तक महापग्र श्रोर उसके लड़कों ने राज्य किया। तब चन्द्रगुप्त की कितनी श्रायु मानी जाय कि महानन्द के बाद महापग्नादि के १०० वर्ष राज्य कर लेने पर भी उसने २४ वर्ष शासन किया?

यह एक विलक्त वात होगी यदि—"नन्दात चित्रय कुलम्" के अनुसार श्द्राजात महापद्म श्रोर उसके लडके तो चित्रय मान लिये जायँ श्रीर—"श्रत पर श्द्रा पृथिवो भोच्यन्ति" के श्रनुसार श्द्रता चन्द्रगुप्त से श्रारम्भ की जाय। महानन्द को जब श्द्रा से एक ही लड़का महापद्म

वररुचि की भी हुई। इनका नाम कात्यायन भी था। वौद्ध लोग इन्हें "मगथदेशीय ब्रह्मवधु" लिखते हैं श्रीर पाणिनि के सूत्रों के यही वार्त्तिककार कात्यायन हैं। (कितने लोगों का मत है कि कात्यायन श्रीर वररुचि भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं।)

शकटार ने श्रपने वैर का समय पाया श्रोर वह विष-प्रयोग द्वारा तथा एक दूसरे को लड़ाकर नन्दों में श्रातिरक द्वेप फैलाकर एक के वाद दूसरे को राना बनाने लगा। धीरे-धीरे नन्दवंश का नाश हुआ, श्रोर केवल श्रन्तिम नद बचा। उसने साववानी से श्रपना राज्य संभाला श्रोर वरिक को फिर मन्नी बनाया। शकटार ने प्रसिद्ध चाए श्र्य को नो कि नीतिशास्त्र-विशारद हो कर गाई स्थ्य जीवन में प्रवेश करने के लिये राजवानी में श्राया था, नन्द का विरोगी बना दिया। वह कुद्ध बाह्मए श्रपनी प्रतिहसा पृरी करने के लिये सहायक दूँ दने लगा।

पाटलीपुत्र के नगर प्रांत में पिष्पली-कानन के मोर्थ्य-सेनापित का एक विभव-हीन गृह था। महापद्म नन्द के स्रोर उसके पुत्रों के स्रयाचार -से मगध कॉप रहा था। मोर्थ्य-सेनापित के बदी हो जाने के कारण उनके कुटुम्ब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था।

एक वालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा वने थे, श्रीर वह था उनका राजा। उन्हों लड़कों में से वह किसी को घोडा श्रीर किसी को हाथी वनकार चढ़ता श्रीर दगढ़ तथा पुरस्कार श्रादि देने का राजकीय श्रीमनय कर रहा था। उसी श्रीर से वाल म्य जा रहे थे। उन्होंने उस वालक की राजकीडा वडे ध्यान से देखी। उनके मन में कुतृहल हुआ श्रीर कुछ विनोद भी। उन्होंने ठीक-ठीक बाह्मण की तरह

चस बालक राजा के पास जाकर याचना की—'राजन् मुक्ते दृध पीने के लिये गऊ चाहिये।'—वालक ने राजोचित उदारता का श्रिभनय करते हुए सामने चरती हुई गौश्रों को दिखलाकर कहा—'इनमें से जितनी इच्छा हो तुम ले लो ।'

ब्राह्मण ने हँसकर कहा—राजन्, ये जिसकी गाये है, वह मारने जो तो ?

वालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा—-किसका साहस है जो मेरे शासन को न माने १ जब मैं राजा हूँ, तब मेरी श्राज्ञा श्रवश्य मानी जायगी।

त्राह्मण ने श्राश्चर्यपूर्वक वालक से पूछा—राजन् , श्रापका सुभनाम क्या है ?

तव तक वालक की माँ वहाँ आ गई, और ब्राह्मण से हाथ जोडकर बोली—महाराज, यह बड़ा घृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजियेगा।

चाणक्य ने कहा—कोई चिन्ता नहीं, यह वडा होनहार वालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिये तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो।

उसकी माँ रोने लगी। वीली—हमलोगों पर राजकोप है, श्रीर हमारे पति राजा की श्राज्ञा से बदो किये गये हैं।

त्राह्मण ने कहा—वालक का कुछ्न श्रनिष्ट न होगा, तुम इसे श्रवण्य राजकुल में ले जास्रो ।

इतना कह, वालक को श्राशीर्वाद देकर चाणक्य चले गये।

चन्द्रगुप्त ने किसी वाद-विवाद वा श्रमवन के कारण नन्द को कुँड कर दिया श्रीर इस वात में वौद्ध लोगों का विवरण, दुख्डि का उपोद्धात, तथा ग्रीक इतिहास-लेखक सभी सहमत है कि उसे राजकीय के कारण पाटलीपुत्र छोड़ना पडा।

शकटार श्रीर वररुचि के सम्बन्ध की कथायें जो कथा-सिरत्सागर में मिलती हैं, इस बात का सकेत करती हैं कि महापद्म के पुत्र बड़े उच्छुङ्खल श्रीर कर शासक थे। गुप्त पडयन्त्रों से मगध पीडित था। राजकुंल में भी नित्य नये उपद्रव, विरोध श्रीर द्वन्द्व चला करते थें, उन्हीं कारणों से चन्द्रगुप्त की भी कोई स्वतन्त्र परिस्थिति उसे भावी नियति की श्रीर श्रयसर कर रही थी। चाणक्य की प्रेरणा से चन्द्रगुप्त ने सीमाप्रात की श्रीर प्रस्थान किया।

महावश के अनुसार वुद्ध-निर्वाण के १४० वर्ष वाद अन्तिमनद को राज्य मिला, जिसने २२ वर्ष राज्य किया। इसके वाद चंद्रगृप्त को राज्य मिला। यदि वुद्ध का निर्वाण ४४३ ई० पूर्व में मान लिया जाय तो उसमें से नन्दराज्य तक का समय १६२ घटा देनें से ३८१ ई० पूर्व में चन्द्रगृप्त के राज्यारोहण की तिथि मानी जायगी। पर यह सर्वथा अमात्मक है, क्योंकि ग्रीक इतिहास लेखकों ने लिखा है कि—"तचशिला में जब ३२६ ई० पूर्व में सिकन्दर से चद्रगृप्त ने भेंट किया था तब वह युवक राज-कुमार था। अस्तु, यदि हम उसकी अवस्था उस समय २० वर्ष के लगभग मान लें, जो कि असगत न होगी, तो उसका जन्म समय ३४६ ई० पूर्व के लगभग हुआ होगा। मगध के राजविद्दोहकाल में वह १६ या २० वर्ष का तगभग हुआ होगा। मगध के राजविद्दोहकाल में वह १६ या २० वर्ष का रहा होगा।

मग्ध से चद्रगुप्ते के निकलने की तिथि ई० पूर्व ३२७ वा ३२% निर्धारित की जा सकती है, वर्यों कि ३२६ में तो वह सिकदर से तचिशला में मिला ही था। उसके प्रवास की कथा वड़ी रोचक है। सिकन्दर जिस समय भारतवर्ष में पदार्थण कर रहा था श्रीर भारतीय जनता के सर्वनाश का उपक्रम तचशिलाधीरवर ने करना विचार लिया था-वह समय भारत के इतिहास में स्मरणीय है. तचशिला नगरी श्रपनी **उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। जहाँ** का विश्वविद्यालय पाणिनि और जीवक ऐसे दाजों का शिचक हो चुका था-वही तचिशिला श्रपनी स्वतंत्रता पददिलत कराने की श्राकाचा में श्राकुल थी श्रीर उसका उपकम भी हो चुका था। कृटनीति-चतुर सिकन्दर ने जैसा कि ग्रीक ग्रंथकार लोग कहते हैं १००० टेलेंट (प्राय ३८००००० श्रड़तीस लाल रुपया ) देकर लोलुप देशदोही तचिशिलाधीश को श्रपना मित्र वनाया। उसने प्रसन्न मन से श्रपनी कायरता का मार्ग खोल दिया श्रीर विना वाधा सिकदर को भारत में आने दिया। ग्रीक ग्रथकारों के द्वारा हम यह पता पाते हैं कि ई० पूर्व ३२६ में उसी समय चद्दगुप्त शत्रुख्रों से बदला लेने के उद्योग में अनेक प्रकार का कष्ट, मार्ग में भोलते-भोलते भारत की श्रर्गला तचिशला नगरी में पहुँचा था। तचिशला के राजा ने भी महाराज पुरु से अपना वदला लेने के लिये सिकन्दर के लिये भारत का द्वार मुक्त कर दिया था। उन्हीं श्रीक अथकारों के द्वारा यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने एक सप्ताह भी अपने को परमुखापेची नहीं बना रक्खा श्रौर वह कुद्ध होकर वहाँ से चला श्राया। Justinus लिखता है कि उसने श्रपनी श्रसहनशीलता के कारण सिकन्दर की

असन्तुष्ट किया। वह सिकन्दर का पूरा विरोधां वन गया। For having offended Alexander by his impertinent language he was ordered to be put to death, and escaped only by flight.

( JUSTINUS )
In History of A. S. Literature.

### सिकन्दर और चंद्रगुप्त पंजाव में

सिकन्दर ने तचिशालावीश की सहायता से भेलम को पार करके पोरस के साथ युद्ध किया उस युद्ध में चित्रय महाराज (पर्वतेश्वर) पुरु किस तरह लड़े श्रीर वह कैसा भयद्वर युद्ध हुश्रा, यह केवल इसी से ज्ञात होता है कि स्वयं जगद्विजयी सिकन्दर को कहना पड़ा—"श्राज हमको श्रपने वरावरी का भीम पराक्रम शत्रु मिला श्रीर यूनानियों को तुल्य वल से श्राज ही युद्ध करना पड़ा" इतना हो नही सिकन्दर का प्रसिद्ध श्रश्व "वूका फेलस" इसी युद्ध में हत हुश्रा श्रीर सिकन्दर भी स्वयं श्राहत हुश्रा।

यह अनिश्चित है कि सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करने को उत्तेजित करने के लिये ही चन्द्रगुप्त उसके पास गया था अथवा श्रीक युद्ध की शिचा पद्धित सीखने के लिये वहाँ गया था। उसने सिकन्दर से तचिशाला में अवश्य भेंट की यद्यपि उसका कोई कार्य्य वहाँ नहीं हुआ पर उसे श्रीकवाहिनी रणचर्या अवश्य ज्ञात हुई, जिससे कि उसने पार्वतीय सेना से मगधराज्य का ध्वस किया।

क्रमश वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती के प्रदेशों को विजय करता हुन्ना सिकन्दर विपाशा तट तक श्राया श्रीर फिर मगधराज्य का प्रचण्ड श्रताप सुन कर उसने दिग्विजय की इच्छा को त्याग दिया श्रोर ३२५ ई० पू० में फिलप नामक पुरुष को चन्नप वनाकर श्राप वावुल की श्रोर गया। दो वर्ष के बीच में चन्द्रगुप्त भी उसी प्रान्त में घूमता रहा श्रोर जब वह सिकन्दर का विरोधी बन गया था तो उसी ने पार्वत्य जातियों को सिकन्दर से लड़ने के लिये उत्तेजित किया श्रोर जिनके कारण सिकन्दर को इरावती से पाटल तक पहुँचने में दस मास समय लग गया श्रीर इस बीच में इन श्राक्रमणकारियों से सिकन्दर की बहुत चित हुई। इस मार्ग में सिकन्दर को मालव जाति से युद्ध करने में बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक दुर्ग के युद्ध में तो उसे ऐसा श्रक्षाघात मिला कि वह महीनों तक कड़ी बीमारी भेलता रहा। जलमार्ग से जानेवाले सिपाहियों के निश्चय हो गया था कि "सिकन्दर मर गया"। किसी-किसी का मत है सिकन्दर की मृत्यु का कारण यही घाव था।

सिकन्दर भारतवर्ष को लूटने आया, पर जाते समय उसकी यह अवस्था हुई कि अर्थाभाव से अपने सेकेटरी यूढोमिनिस से उसने कुछ द्रव्य मॉगा और न पाने पर इसका कैम्प फुकवा दिया। सिकन्दर के भारतवर्ष में रहने ही के समय में चन्द्रगुप्त द्वारा प्रचारित सिकन्दर-दोह पूर्ण रूप से फैल गया था और इसी समय कुछ पार्वत्य राजा चन्द्रगुप्त के विशेष अनुगत हो गये थे, उनको रणचतुर बनाकर चन्द्रगुप्त ने एक अच्छी शिचित सेना प्रस्तुत कर ली थी और जिसकी परीचा प्रथमत ग्रीक सैनिके। ने ली, इसी गडवड में फिलिप मारा गया म और उस प्रदेश के लोग पूर्ण

<sup>\*</sup> सिकन्दर के चले जाने पर इसी किलिप ने पड्यन्त्र करके पोरस को मरवा डाला; जिससे विगड कर उसकी हत्या हुई।

रूप से स्वतन्त्र बन गये। चन्द्रगुप्त को पार्वतीय सैनिको से वड़ी सहायता मिली श्रोर वे उसके मित्र वन गये। विदेशी शत्रुश्रों के साथ भारतवासियों का युद्ध देखकर चन्द्रगुप्त एक रणचतुर नेता वन गया। धीरे धीरे उसने सीमावासी पार्वतीय लोगों को एक में मिला लिया। चन्द्रगुप्त श्रीर पर्वते- श्वर विजय के हिस्सेदार हुए श्रीर सम्मिलित शक्ति से मगध राज्य विजय करने के लिये चल पड़े। श्रव यह देखना चाहिये कि चन्द्रगुप्त श्रीर चाणक्य की सहायक सेना में कौन कौन देश की सेनायें थी श्रीर वे कव पजाव से चले।

बहुत से विद्वानों का मत है कि जो सेना चन्द्रगुप्त के साथ थी वह ग्रीकों की थी। यह वात विल्कुल श्रसङ्गत नहीं प्रतीत होती; जव "फिलिप" तचिशला के समीप मारा गया तो सम्भव है कि विना सरदार की सेना में से किसी प्रकार पर्वतेश्वर ने कुछ ग्रीकों की सेना श्रपनी श्रोर मिला लिया हो जो कि केवल धन की लालच से ग्रीस छोड कर भारतभृमि तक श्राये थे। उसी सम्मिलित श्राक्रमणकारी सेना में कुछ ग्रीकों का होना श्रसम्भव नहीं है क्योंकि मुद्रा-राचस के टीकाकार दुिंट लिखते हैं।

"नन्द राज्यार्थपणानात्समुत्थाप्य महावलम् । पर्वतेन्द्र म्लेच्छ वल न्यरुन्धत्कुसुमं पुरम् ॥

तैलझ, महाशय जिसते हैं कि "The Yavanas referred in our play Mudrarakash were probably some of frontier tribes" कुछ तो उस सम्मिलित सेना के नीचे जिले हुए नाम हैं जिन्हें कि महाशय तैलझ ने जिला है।

| मुद्राराचास—    | तैलङ्ग      |
|-----------------|-------------|
| शक              | सीदियन      |
| यवन ( ग्रीक ? ) | श्रफगान     |
| किरात           | सेवेजट्राइव |
| पारसीक          | परशियन      |
| वाल्हीक         | वैक्ट्रियन  |

इस सूची के देखने से ज्ञात होता है कि ये सब जातियाँ प्रायः भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में स्थित हैं। इस सेना में उपरोक्त जातियाँ सिम्मिलित रही हों तो असम्भव नहीं है। चन्द्रगुप्त ने असम्य सेनाओं को ग्रीक प्रणाली से शिचित करके उन्हें अपने कार्ययोग्य बनाया। मेरा अनुमान है कि यह घटना ३२३ ई० पृ० में हुई क्योंकि वही समय सिकन्दर के मरने का है। उसी समय पृडेमिस नामक ग्रीक कम्मेंचारी श्रीर तचिशालाधीश के कुचक से फिलिप के द्वारा पुरु (पर्वतेश्वर) की हत्या हुई थी। अस्तु, पजाब प्रान्त एक प्रकार से अराजक हो गया श्रीर ३२२ ई० पृ० में उन सबों को स्वतन्त्र बनाते हुए ३२१ ई० पृ० में मगध राजधानी पाटलीपुत्र की चन्द्रगुप्त ने जा घरा। \*

Justinus says

<sup>\*</sup>Sandrocottus gave liberty to India after Alexander's retreat but soon converted the name of liberty into servitude after his success, subjecting those whom he had rescued from foreign domination to his own authority.

### मगध में चन्द्रगुप्त

श्रपमानित चन्द्रगुप्त वदला लेने के लिये खडा था; मगवराज्य की दशा वड़ी शोचनीय थी, नन्द श्रान्तरिक विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था, चाणक्य चालित म्लेच्छ्रसेना कुसुमपुर को चारों श्रोर से घेरे हुई थी। चन्द्रगुप्त श्रपनी गिचित सेना को वरावर उत्साहित करता हुश्रा सुचतुर रणसेनापित का कार्य करने लगा।

पन्द्रह दिन तक कुसुमपुर की वरावर घेरे रहने के कारण श्रीर वार-वार खण्ड युद्ध में विजयी होने के कारण चन्द्रगुप्त एक प्रकार से मगध— विजयी हो गया। नन्द ने, जो कि पूर्वकृत पापो से भीत श्रीर श्रातुर हो गया था, नगर से निकलकर चले जाने की श्राज्ञा माँगी: चन्द्रगुप्त इस वात से सहमत हो गया कि धननन्द श्रपने साथ जो कुछ ले जा सके ले जाय, पर चाणक्य की एक चाल यह भी थी, क्योंकि उसे मगय की प्रजा पर शासन करना था इसलिये यदि धननन्द मारा जाता तो प्रजाश्रों के श्रीर विद्रोह करने की सम्भावना थी। इसमें स्थाविरावली तथा दुण्डि के विवरण से मतभेद है, क्योंकि स्थविरावलीकार लिखते हैं कि "चाणक्य ने धननन्द को चले जाने की श्राज्ञा दी, पर दुण्डि कहते है चाणक्य के द्वारा शस्त्र से धननन्द निहत हुश्रा। मुद्राराचस से जाना जाता है कि यह विष प्रयोग से मारा गया। पर वह वात पहले नन्दों के लिये सम्भव प्रतीत होती है क चाणक्य की नीति की श्रीर दिष्ट डालने से यही ज्ञात होता है

<sup>\*</sup>However mysterious the nine Nands may be, if indeed, they really were nine there is no doubt that the last of them was deposed and slain by Chandragupta.—V. A Smith, E H of India

कि जान-तृभ कर नन्द को अवसर दिया गया, श्रीर इसके वाद किसी गुप्त प्रकार से उसकी हत्या हुई।

कई लोगों का मत है कि पर्वतेश्वर की हत्या चिना श्रपराध चाणक्य ने की। पर जहाँ तक सम्भव है कि पर्वतेश्वर की कात्यायन के साथ मिला हुआ जानकर ही चाणक्य के द्वारा विषकन्या पर्वतेश्वर की मिली श्रीर यही मत भारतेन्दुजी का भी है। मुद्राराचिस को देखने से यही ज्ञात भी होता है कि राचिस पीछे पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु से मिल गया था। सम्भव है कि उसका पिता भी वरक्षचि की श्रीर पहले मिल गया हो श्रीर इसी बात की जान लेने पर चन्द्रगुप्त की हानि की सम्भावना देख कर किसी उपाय से पर्वतेश्वर की हत्या हुई हो।

तात्कालिक स्फुट विवरणों से ज्ञात होता है कि मगध की प्रजा श्रीर समीपवर्ती जातियाँ चन्द्रगुप्त के प्रतिपच में खड़ी हुई, उस लड़ाई में भी श्रपनी कृटनीति के द्वारा चाणक्य ने श्रापस में भेट करा दिया। प्रवल उत्साह के कारण, श्रविराम परिश्रम श्रीर श्रध्यवसाय से, श्रपने वाहुवल श्रीर चाणक्य के बुद्धिवल से, सामान्य भृ-स्वामी चन्द्रगुप्त, मगध साम्राज्य के सिहासन पर वैठा।

बौदों की पहली सभा कालाशोक या महापदम के समय में हुई।
वुद्ध के ६० वर्ष बाद यह गद्दी पर बैठा और इसके राज्य के दस वर्ष बाद
सभा हुई, उसके बाद उसने १८ वर्ष पाज्य किया। यह ११८ वर्ष का
समय, बुद्ध के निर्वाण से कालाशोक के राजत्वकाल तक है। कालाशोक
का पुत्र २२ वर्ष तक राज्य करता रहा, उसके बाद २२ वर्ष तक नन्द;

उसके वाद चन्द्रगुप्त को राज्य मिला। (११८ + २२ + २२) बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष वाद चन्द्रगुप्त को राज्य मिला। बुद्ध का समय यदि १४३ ई० पू० माना जाय तव तो (१४३ — १६२) = ३८१ ई० पू० में ही चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण निर्धारित होता है। दूसरा मत Max muller आदि विद्वानों का है, बुद्ध-निर्वाण ई० पू० (४७७ — १६२) = ३११ ई० पू० समय निकलता है, इससे ग्रीक समय का मिलान करने से एक तो ४० वर्ष बढ जाता है, दूसरा १ या ६ वर्ष घट जाता है। अस्तु। इस महावंश के विवरण से हम ठीक पता नहीं पाते है।

महावीर स्वामी के निर्वाण के १४५ वर्ष वाद, चन्द्रगुप्त, जैनियों के मत से राज्य पर वैठा, ऐसा मालूम होता है। श्राय्य-विद्या-सुधाकर के श्रमुसार ४७० विक्रम पू० में महावीर स्वामी का वर्तमान होना पाया जाता है, इससे यदि ४२० ई० पू० में महावीर स्वामी का निर्वाण होना मान जें, तो उसमें से ११५ घटा देने से ३६५ ई० पू० में चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का समय होता है जो सर्वथा श्रसम्भव है। यह मत भी वहुत श्रम-पूर्ण है।

पिंडत रामचन्द्रजी शुक्ल ने मेगास्थनीज की भूमिका में लिखा है कि ३१६ ई० पू० में चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा श्रीर २६२ ई० पू० तक उसने २४ वर्ष राज्य किया।

पिडतजी ने जो पाश्चात्य लेखकों के आयार पर चन्द्रगुप्त का राज्या-रोहण समय लिखा है वह भी भ्रम से रहित नही है, क्योंकि स्ट्रावों के मतानुसार २६६ में डिमाकस का मिशन विन्दुसार के समय में श्राया था। यदि २६२ तक चन्द्रगुप्त का राज्य-काल मान लिया जाय तो डिमाकस, चन्द्रगुप्त के राजत्व काल ही में आया था ऐसा प्रतीत होगा; क्योंकि शुक्लजो के मत में ३१६ ई० पृ० से २६२ ई० पृ० तक चन्द्रगुप्त का राजत्व काल है, हिमाकस के मिशन का समय २६६ ई० पृ० जिसके अन्तर्गत हो जाता है। यदि हम चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ३२१ ई० पृ० में मानें, तो उसमें से उसका राजत्व काल २४ वर्ष घटा देने से २६७ ई० पृ० तक उसका राजत्व काल श्रीर २६६ ई० पृ० में चिन्दुसार का राज्यारोहण और हिमाकस के भिशन का समम ठीक हो जाता है। ऐतिहासिकों का अनुमान है कि "२४ वर्ष की अवस्था मे चन्द्रगुप्त गदी पर चैठा" वह भी ठीक हो जाता है, क्योंकि पूर्व निर्वारित चन्द्रगुप्त के जनम समय ३४६ ई० पृ० में २४ वर्ष घटा देने से भी ३२१ ई० पृ० ही वचता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त पाटलीपुत्र में मगय राज्य के तिहासन पर ३२१ ई० पृ० में आसीन हुआ।

### विजय

उस समय गगा के तट पर दो विस्तृत राज्य थे, जैसा कि मेगस्थनीज़ जिलता है, एक प्राच्य (Prassi) श्रीर दूसरा (Gangarideas) गगरिडीज। प्राच्य राज्य में श्रवन्ती, कोशल, मगथ, वाराणसी, विहार श्रादि देश थे श्रीर दूसरा गगरिडीज गगा के उस भाग के तट पर था, जो कि समुद्र के समीप में था, वह बगाल था। गगरिडीज श्रीर गौड एक ही देश का नाम प्रतीत होता है। गौड राज्य का राजा, नन्द के श्रधीन था। श्रवन्ती में भी एक मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वह भी नन्दावीन

थी। चौदों के विवरण से ज्ञात होता है, कि ताम्रलिति न जिसे अब ताम-लूक कहते हैं, मिदनापुर ज़िले में उस समय समुद्र-तट पर अवस्थित Gangarideas के प्रसिद्ध नगरों मे था।

प्राच्य देश की राजधानी पालीबोधा थी, जिसे पाटलोपुत्र कहना श्रसङ्गत न होगा। मेगास्थनीज जिखता है, कि गगरिडीज़ की राजधानी पर्थिजीस थी। डाक्टर श्वानवक का मत है, कि सम्भवत यह वर्धमान ही था, जिसे ग्रीक लोग पर्थिजिस कहते थे। इसमें विवाद करने का श्रवसर नहीं है; क्योंकि वर्धमान गौड देश के प्राचीन नगरों में है श्रीर यह राजधानी के योग्य भूमि पर वसा हुश्रा है।

केवल नन्द को ही पराजित करने से, चन्द्रगुप्त को एक वडा विस्तृत राज्य मिला, जो कि श्रासाम से लेकर भारत के मध्यप्रदेश तक व्याप्त था।

श्रशोक के जीवनीकार लिखते हैं, कि श्रशोक का राज्य चार पादेशिक शासकों से शासित होता था। तचाशिला, पजाव श्रीर श्रक्तगानिस्तान की राजधानी थी; टोसाली कलिइ की; श्रवन्ती मध्यप्रदेश को श्रीर स्वर्णिगरी—भारतवर्ष के दिचाणी भाग की राजधानी थी। प्रशोक की

### ( कथापीठ लम्बक ४ तरङ्ग )

इससे ज्ञात होता है, कि ताम्रलिप्ति समुद्रतट पर अवस्थित थी, जहाँ से द्वीपान्तर जाने में लोगों की स्विधा होती थी।

† Vencent A Smith Life of Ashoka

अस्तीह नगरी लोके ताम्रलिप्तीित विश्रुता । ततः स तिपता तेन तनयेन समंययो । द्वीपान्तर स्नुषा हेतो वाणिज्य व्यपदेशतः ६८ ।

जीवनी से ज्ञात होता है कि उसने केवल कलिड़ ही विजय किया था। विन्दुसार के विजयों की गाथा कहीं भी नहीं मिलती। मि॰ स्मिथ ने लिखा है कि "It is more probable that the Conquest of the south was the work of Bindusar, परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है।

प्रायद्वीप खरह को जीत कर चन्द्रगुप्त ने स्वर्णगिरि में उसका शासक रक्खा श्रोर सम्भवत यह घटना उस समय की है, जब विजेता सिल्यूकस एक विशाल साम्राज्य की नींव सीरिया प्रदेश में डाल रहा था, यह घटना ३१६ ई० पृ० में हुई।

इस समय चन्द्रगुप्त का शासन भारतवर्ष में प्रधान था और छोटे-छोटे राज्य ययिप स्वतन्त्र थे, पर वे भी चन्द्रगुप्त के शासन से सदा भयभीत होकर मित्र-भाव का वर्ताव रखते थे। उसका राज्य पॉड्डचेरी और कनानूर से हिमालय की तराई तक तथा सतलज से आसाम तक था। केवल कुछ राज्य दिच्या में; जैसे—केरल इत्यादि और पञ्जाव में वे प्रदेश जिन्हें सिकन्दर ने विजय किया था, स्वतन्त्र थे; किन्तु चन्द्रगुप्त पर ईश्वर की अपार छपा थी, जिसने उसे ऐसा सुयोग दिया कि वह भी ग्रीक इत्यादि विदेशों में अपना आतह फैलावे।

सिकन्दर के मर जाने के बाद ग्रीक जेनरलों में वड़ी स्वतन्त्रता फैली। ई० पू० ३२३ में सिकन्दर मरा, उसके प्रतिनिधि-स्वरूप पार्दिकस शासन करने लगा, किन्तु इससे भी श्रसन्तोष हुआ, सब जेनरल श्रीर प्रधान कर्मचारियों ने मिलकर एक सभा की। ई० पू० ३२१ में सभा हुई श्रीर सिल्युकस वैवीलोन की गई। पर वैठाया गया। टालमी श्रादि मिस्र के राजा

सममे जाने लगे; पर श्रॉटिगोनस जो कि पूर्वीय एशिया का चत्रप था, श्रपने वल की वढाने लगा श्रीर इसी कारण सब जेनरल उसके विद्ध हो गये, यहाँ तक कि ग्रीक साम्राज्य से श्रलग होकर सिल्यूकस ने ३१२ ई० पू० में श्रपना स्वाधीन राज्य स्थापित किया। बहुत-सी लडाइयों के बाद सिन्ध हुई श्रीर सीरिया इत्यादि प्रदेश का श्रॉटिगोनस स्वतन्त्र राजा हुआ। थ्रेस के लिसिमाकस, मिस्र के टालेमी, श्रीर वैवीलोन के समीप के प्रदेश में सिल्यूकस का श्राधिपत्य रहा। यह सन्धि ३११ ई० पू० में हुई। सिल्यूकस ने उधर के विग्रहों की कुछ शान्त करके भारत की श्रीर देखा।

इसे भी वह ग्रीक साम्राज्य का एक अश समभता था। श्राराकी-सिया, वैक्ट्रिया, जेंड्रोसिया श्रादि विजय करते हुए उसने ३०६ ई० पू० में भारत पर श्राक्रमण किया। चन्द्रगुप्त उसी समय दिग्विजय करता हुश्रा पक्षाव की श्रोर श्रारहा था श्रीर उसने जब सुना कि ग्रीक लोंग किर भारत पर चढ़ाई कर रहे है, वह भी उन्हीं की श्रोर चल पड़ा। इस यात्रा में ग्रीक लोग लिखते हैं कि उसके पास ६००००० सैनिक थे जिसमें २०००० घोड़े श्रीर ६००० हाथी; वाकी पैदल थे। न इतिहासों से पता मिलता है, कि सिन्युतट पर यह युद्ध हुश्रा।

सिल्यूकस सिन्धु के उस तीर पर श्रा गया, मौर्य्य सम्राट् इस श्राक्रमण से श्रनभिज्ञ था। उसके पादेशिक शासक जो कि उत्तर-पश्चिम प्रान्त के थे

<sup>\*</sup>The same king (Chandragupta) traversed India with an army of 600000 men and conquered the whole

<sup>(</sup>Plutarch in H A S Lit)

वरावर सिल्यृकस की गितरोध करने के लिये प्रस्तुत रहते थे, पर अनेक ख्योग करने पर भी किपशा आदि दुर्रा सिल्यृकस के हस्तगत हो ही गये। चन्द्रगुप्त, जो कि सतलज के समीप से उसी ओर वरावर वढ रहा था, सिल्यृकस की चुद्र विजयों से घवडा कर बहुत शीव्रता से तचाशिला की और चल पडा। चन्द्रगुप्त के बहुत थोडे पहले ही सिल्यृकस सिन्धु के इस पार उत्तर आया और तचाशिला के दुर्ग पर चढाई करने के उद्योग में था। तचाशिला की सूबेदारी बहुत बडी थी, उसे विजय कर लेना सहज काय्य न था। सिल्यृकस अपनी रचा के लिये मिटी की खाई वनवाने लगा।

चन्द्रगुप्त श्रपनी विजयिनी सेना लेकर तचाशिला में पहुँचा श्रोर मीय्य पताका तचिशिला दुर्ग पर फहरा कर महाराज चन्द्रगुप्त के श्राग-मन की सूचना देने लगी। मीर्य्यसेना ने श्राक्रमण करके धीकों की मिट्टी की परिला श्रोर उनका व्यृह नष्ट-श्रष्ट कर डाला। मीर्य्यों का वह भयानक श्राक्रमण उन लोगों ने वडी वीरता से सहन किया, धीकों का कृष्ट्रिम दुर्ग उनकी रचा कर रहा था; पर कवतक, चारों श्रोर से श्रसख्य मौर्यसेना उस दुर्ग को घेरे थी। श्रापातत उन्हें कृत्रिम दुर्ग छोड़ना पडा। इस बार भयानक लडाई श्रारम्भ हुई। मीर्य्य सेना का चन्द्रगुप्त स्वय नायक था। श्रसीम उत्साह से मोप्यों ने श्राक्रमण करके धीक सेना को छित्र-भित्र कर दिया। लोटने की राह में वडी वाधा स्वरूप सिन्धु नदी थी, इसलिये श्रपनी ट्टी हुई सेना को एक जगह उन्हें एकत करना पडा। चन्द्रगुप्त की विजय हुई। इसी समय ग्रीक जेनरलों में किर खजवली मची हुई थी। इस कारण सिल्युक्त को शीघ उस श्रोर लोटना था, किसी

ऐतिहासिक का मत है कि इसी से सिल्यृकस शीग्र ही सिन्य कर लेने पर वाघ्य हुआ। इस सिन्य में भीक लोगों को चन्द्रगुप्त और चाणक्य से सब और से दवना पडा।

इस सन्धि के समय में कुछ मतभेद है। किसी का मत है कि यह सन्धि ३०४ ई० पू० में हुई श्रीर कुछ लोग कहते हैं कि ३०३ ई० पू० में । सिल्यूकस ने जी ग्रीक सन्यि की थी, वह ३११ ई० पृ० में हुई, इसके चाद ही वह युद्धयात्रा के लिये चल पडा। श्रस्तु। श्राराकोसिया; जेट्रो-सिया श्रीर वैक्टिया श्रादि विजय करते हुए भारत तक श्राने में पाँच वर्ष से विशेष समय नहीं लग सकता श्रीर इसी से उस युद्ध का समय जो कि चन्द्रगुप्त से उससे हुन्रा था, ३०६ ई० पृ० माना गया। तव ३०४ ई० पृ० सन्धि का होना ठीक सा जँचता है। सन्धि में चन्द्रगुप्त भारतीय प्रदेशों के स्वामी हुए। श्रक्तगानिस्तान श्रीर मकराना भी चन्द्रगुप्त की ¦ मिला श्रीर टसके साथ ही साथ कुल पजाव श्रीर सौराष्ट्र पर चन्द्रगुप्त का श्रिधिकार हो गया । सिल्यृकस वहुत शीघ्र लौटने वाला था । ३०१ ई० पृ॰ में होने वाले युद्ध के लिये उसे तैयार होना था, जिसमें कि (Ipsus) के मैदान में उसने श्रपने चिरशत्रु श्राँटिगोनिस को मारा था। चन्द्रगुप्त को इस ग्रीक विष्ठव ने वहुत सहायता दी श्रोर उसने इसी कारण मनमाने नियमों से सन्धि करने के लिये सिल्यृकस को वाध्य किया। +

श्लिहिरात, कन्दहार, काबुस, मकराना, भी भारत में श्रीर प्रदेशों के साथ सिल्यृकस ने चन्द्रगुप्त को दे दिया, V A Smith, E. H. of India.

<sup>+</sup> मेगास्थनीन हिरात के चत्रप साइवर्टियस के पास रहा करता था।

<sup>, (</sup>१) पुष्पगुप्त ही ने उस पहाडी नदी का वॉध, महाराज चन्द्रगुप्त की

पाटल त्रादि वन्दर भी चन्द्रगुप्त के त्राधीन हुए तथा कावुल में सिल्यृकस की श्रोर से एक राजदूत का रहना स्थिर हुआ। मेगास्थनीज ही प्रथम राजदूत नियत हुआ + यह तो सव हुआ, पर नीतिचतुर सिल्यृकस ने एक स्रोर वृद्धिमानी का कार्य यह किया कि चन्द्रगुप्त से ऋपनी सुन्दरी कन्या का पाणिप्रहण करा दिया, जिसे चन्द्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया श्रीर दोनों राज्य एक सम्बन्ध-सृत्र में वँध गये। जिस पर सन्तुष्ट होकर वीर चन्द्रगुम्र ने ४०० हाथियों की एक सेना सिल्युकस को दी श्रौर त्रव चन्द्रगुप्त का राज्य भारतवर्ष में सर्वत्र हो गया । रुद्ध-दामा के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्पगुप्त (१) उस 'प्रदेश का शासक नियत किया गया था जो सोराष्ट्र स्त्रोर सिन्य तथा तक था । श्रव चन्द्रगुप्त के श्रावीन दो प्रादेशिक शासक श्रीर हुए, एक तत्त्रशिला में दूसरा सोराष्ट्र में । इस तरह से श्रध्यवसाय का श्रवतार चन्त्रगुप्त प्रवत पराकान्त राजा माना जाने लगा श्रीर ग्रीस. मिसर, सीरिया इत्यादि के नरेश उनकी मित्रता से श्राना गौरव सम-भते थे।

वत्तर में हिन्दुकुश, दिक्या में पॉडुचेरी श्रीर कनानूर, पूर्व में श्रासाम श्रीर पश्चिम में सौराष्ट्र समुद्र तथा वाल्हीक तक, चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

### चन्द्रगुप्त का शासन

दुर्ग-पत्थर, र्ट तथा लकडी के वने सुद्द प्राचीर से परिवेष्टित था। नगर द० स्टेडिया लम्बा श्रोर ३० स्टेडिया चौडा था। दुर्ग में ६४ द्वार तथा ४७० वुर्ज थे। सौध श्रेणी, राज मार्ग, सुविस्तृत पण्यवीथिका से नगर पूर्ण था श्रोर व्यापारियों की दूकानें श्रव्छी प्रकार से सुशोभित श्रोर सिज्जित रहती थीं। भारतवर्ष की केन्द्र नगरी कुसुमपुरी वास्तव में कुसुम पूर्ण रहती थीं। सुसिज्जित तुरङ्गों पर धनाढ्य लोग प्राय राज मार्ग में यातायात किया करते थे। गङ्गा के कृल में वने हुए सुन्दर राज-मिन्दर में चन्द्रगुप्त रहता था श्रीर केवल तीन कामों के लिये महल के वाहर श्राता—

पहिला, प्रजाओं का आवेदन सुनना, जिसके लिये प्रति दिन एक दार चन्द्रगुप्त को विचारक का आसन ग्रहण करना पड़ता। उस समय प्राय तुरङ्ग पर, जो आभृषणों से सजा हुआ रहता था, चन्द्रगुप्त आरोहण करता और प्रतिदिन न्याय से प्रजा का शासन करता था।

दूसरा, धर्मानुष्ठान वित्रदान करने के लिये, जो पर्वे और उत्सवः के वपलक्षों पर होते थे। मुक्तागुच्छ शोभित कारु-कार्य्यलचित शिविका पर (जो कि सम्भवत खुली हुई होती थी) चन्द्रगुप्त श्रारीहण करता। इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त वैदिक धर्मावलम्बी अ था; क्योंकि वौद्ध

<sup>%</sup> मैसूर में मुदित अर्थशास्त्र चाणक्य ही का बनाया है श्रीर वह चन्द्रगुप्त के ही लिये बनाया गया है, यह एक प्रकार से सिद्ध हो चुका है, उसका उल्लेख प्रायः दशकुमारचरित, कादम्बरी तथा कामन्दकीय श्रादि में मिलता है। उसमें भी लिखा है कि "सर्व शास्त्राग्नुयकम्य प्रयोगमुपलभ्य च। कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृत" (७४ पृष्ठ अर्थशास्त्र) यह नरेन्द्र शब्द चन्द्रगुप्त के ही लिये प्रयोग किया गया

श्रीर जैन ये ही धर्म उस समय वैदिक धर्मा के प्रतिकृत प्रचलित थे, विल-प्रदानादिक कर्मी वैदिक ही होता रहा होगा।

तीसरे, मृगया खेलने के समय कुंजर पर सवारी निकलती । उस समय चन्द्रगृप्त श्री-गण से घिरा रहता था, जो धनुर्वाण श्रादि लिये उसके शरीर की रचा करती थी।

है उसमें चन्द्रगुप्त के चित्रय होने का तथा वेदथम्मीवलम्बी होने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं।

( तृतीये स्नान भोजनंच सेवेत, स्वाध्यायं च कुर्वीत ) ३७ ५०

( प्रतिष्ठितेहनि सन्ध्यामुपासीत ) ३८ प्रष्ठ श्रर्थशास्त्र ।

"स्वाघ्याय'' श्रीर "सन्घ्या'' से ही ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त वेदधम्मीवलम्बी था श्रीर यहीं पर वह मुराशुदावाली कल्पना भी कट जाती है क्योंकि चाएक्य जिसने लिखा है कि "शूदस्य द्विजाति शुभूपा" (श्रर्थशास्त्र) वही यदि चन्द्रगुप्त शूद्ध होता तो उसके लिये "स्वाघ्याय" श्रीर 'सन्घ्या" का उपदेश न देता।

श्रस्तु, जहाँ तक देखा जाता है, चन्द्रगुप्त वैदिक धर्म्मावलम्बी ही था श्रीर यह भी प्रसिद्ध है कि श्रशोक ही ने वौद्ध धर्म को State Religion बनाया।

श्रवशास्त्र में वर्षा होने के लिये इन्द्र को विशेष पूजा का उल्लेख है तथा शिव, स्कन्द, कुवेर इत्याद की पूजा भी प्रचलित थी, इनके देवालय नगर के मध्य में रखना श्रावश्यक समक्ता जाता था।

अर्थशास्त्र २०६—४५ पृ०

R. C Dutt का भी मत है कि चन्द्रगुप्त श्रीर उसका पुत्र विनदुसार वौद्ध नहीं था।

उस समय राजमार्ग डोरी से घिरा रहता था श्रीर कोई उनके भीतर नहीं जाने पाता था।

चन्द्रगुप्त राजसभा में बैठता,तो चार सेवक आवन्स के वेलन से उसका श्रंग संवाहन करते थे। यगि चन्द्रगुप्त प्रवल प्रतापी राजा था; पर वह पड्यंत्रों से शंकित होकर एक स्थान पर सदा नहीं रहता था। जिसका कि मुद्राराचस में कुछ आभास मिलता है श्रीर यह मेगास्थनीज ने भी लिखा है।

हाथी, पहलवान, मेंढ़ा, श्रीर गेंडों की लड़ाई भी होती थी, जिसे राजा श्रीर प्रजा दोनों वड़े चाव से देखते थे। वहुत से उत्सव भी नगर में हुश्रा करते थे।

प्रहरी श्रियाँ, जो कि मोल ली जाती थीं, राजा के सारीर की सदा रचा करती थी। वे रथ, घोड़े श्रीर हाथियों पर राजा के साथ चलती थी, राजदरवार वहुत श्राडम्बर से सजा रहता था, जो कि दर्शनीय रहता था। मेगास्थनीज इत्यादि ने इसका विवरण विस्तृत रूप से लिखा है। × पाटलीपुत्र नगरी मौर्य्य-राजधानी होने से बहुत उत्रत श्रावस्था में थी।

त्रिकारह शेप श्रीर हेमचन्द्र श्रिभयान में तथा मुद्राराचस में पाटली-पुत्र के दो श्रीर नाम पाये जाते हैं, एक कुसुमपुर श्रीर दूसरा पुष्पपुर। चीनी यात्री भी इन नामों से परिचित था The pilginnage of

<sup>×</sup> The district possesses special interest, both for historian and archaeologist. Patna City has been identified with 'Patliputra' (see Palibothra of Megasthanes which is supposed to have been founded six hundred years before the Ciristian era by Raja Ajatshatru a contemporary of Goutam, the founder of the Buddhist religion

<sup>(</sup>Imp Gar of India Vol X1 p 94)

राजधानी में नगर का शासन प्रवन्ध भी छ भागों में विभक्त धा श्रीर उनके द्वारा पूर्ण रूप से नगर का प्रवन्ध होता था। मेगास्थनीज़ लिखता है कि प्रथम विभाग उन कर्मचारियों का था, जो विक्रेय वस्तुश्रों का मूल्य-निर्धारण श्रीर अमजीवियों का वेतन तथा शिल्पियों का शुल्क-निर्धारण तथा निरीचण करता था। किसी शिल्पी के श्रंग-भंग करने से वही विभाग उन लोगों को दण्ड देता था। सम्भवत यह विभाग

Fahiyan में इसका विवरण है। हितोपदेश में लिखा है, कि—"श्रस्ति भागीरथी तीरे पाटलीपुत्र नाम नगरम्"। पर प्रीक्त लोगों ने उसे गङ्गा श्रीर हिरण्यवाह के तट पर होना लिखा है, इधर मुद्राराचस के "शोणं सिन्दूर शोणा मम गज पत्तय पात्स्यन्ति शतश" से ज्ञात होता है कि वह शोण श्रीर गङ्गा के संगम पर था। पाटलीपुत्र कव वसा, इसका ठीक पता नहीं चालता। कथासिरत्सागर के मत से इसे पुत्रक नामक ब्राह्मण कुमार श्रीर पाटली नाम्नी राजकुमारी ने श्रपने नामों से वसाया था; पर इसके लिये जो कथा है वह विश्वास के योग्य नहीं है।

बौद्ध लोग लिखते हैं कि राजा श्रजातशत्रु के मन्त्री वर्षकार ने पाटली गाम में एक दुर्ग वनवाया था जिसे देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह कुछ दिनों में एक प्रधान नगर हो जायगा। इधर वायु पुराण में लिखा है कि श्रजातशत्रु के पुत्र उदयाश्व ने वह नगर वसाया है—-

सवै पुरवर राना प्रथिव्या कुंसुमाव्हय ।

गङ्गाया दिचि कोणे चतुर्थेन्दे किष्पित ॥ वायु पुराण । श्रजातरात्रु श्रौर बुद्ध समकालीन थे । बुद्ध का निर्वाण ४४० ई० पू० में मानलें तो सम्मव है कि पाटली दुर्ग पचास वर्ष के बात नगर-रूप में पिरणत हो गया हो । श्रनुमान किया जाता है कि ४०० ई० पू० में पाटलीपुत्र नगर बसा था।

म्युनिस्पेलिटी के वरावर था, जो कि पाँच सदस्यों से कार्य्य निर्वाह करता था।

द्वितीय विभाग विदेशियों के व्यवहार पर ध्यान रखता था। पीडित विदेशियों की सेवा करता था, उनके जाने के लिये वाहनादि का आयोजन, उनके मरने पर उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था करना और उन्हें जो हानि पहुँचावे उनको कठोर दण्ड से दण्डित करना उनका कार्य्य था। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार अथवा अन्य कार्यों के लिये वहुत से विदेशी कुसुमपुर में आया करते थे।

तृतीय विभाग प्रजाश्रों के मरण श्रीर जन्म की गणना करता था श्रीर उन पर कर निर्धारित करता था।

चतुर्थं विभाग व्यापार का निरीच्चण करता था श्रीर तुला तथा नाप का प्रवन्ध करता था।

पचम विभाग राजकीय कोष का था, जहाँ द्रव्य वनाये जाते श्रौर रचित रहते थे।

छठाँ विभाग राजकीय कर का था जिसमें कि व्यापारियों के लाम से दशमाश लिया जाता था श्रीर उन्हें खूव सावधानी से कार्य्य करना होता था; जो उस कर को न देता वह कठोर दएड से दिएडत होता था।

राज्य के कर्मचारी लोग भूमि के नाप श्रीर उनपर कर निर्धारण करते थे श्रीर जल की नहरों का समुचित प्रवन्ध करते थे; जिससे सब कृपकों को सरलता होती थी। छद्रदामा के गिर्नारवाले लेख से प्रतीत होता है कि सुदर्शन हद महाराज चन्द्रगुप्त के राजत्व काल में बना था। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वत्र जल का प्रवन्थ तथा कृषकों के लाभ पर विशेष ध्यान रहता था।

राज्य के प्रत्येक प्रान्तों में समाचार सग्रह करनेवाले थे, जो सत्य समाचार चन्द्रगुप्त को देते थे। चाणक्य-सा बुद्धिमान मन्त्री चन्द्रगुप्त को वडे भाग्य से मिला था और उसकी विद्वत्ता ऊपर लिखित प्रवन्धों से ज्ञात होती है। युद्धादिक के समय में भी भूमि वरावर जोती जाती थी, उनके लिये कोई वाधा नहीं थी।

राजकीय सेना जिसे राजा श्रपने व्यय से रखते थे उसमें रणतरी २००० थी। अ

८००० रथ, जो चार घोडों से जुते रहते थे, जिनपर एक रथी श्रीर दो योदा रहते थे।

४००००० पैदल श्रसिचम्मं धारी, धनुर्वाणधारी।

३०००० श्रश्वारोही।

६०००० रण कुझर जिन पर महावत लेकर ४ योद्धा रहते थे श्रीर युद्ध के भारवाही, श्रश्व के सेवक तथा श्रन्यान्य सामग्री ढोनेवालों को मिलाकर ६००००० मनुष्य की भीडभाड उस सेना में थी श्रीर उस सेना विभाग के प्रत्येक ६ विभागों में ४ सदस्य रहते थे।

प्रथम विभाग नौ सेना का था।

<sup>% &</sup>quot;नदीपर्वतदुर्गीयाम्या नदी दुर्गीयात भूमिलाभ श्रेयान् । नदी
दुर्गेहि हस्तिस्तम्भ संक्रम सेतुवन्यु नौभिस्साध्यम्" — श्रर्थशास्त्र २६२

<sup>&</sup>quot;नावध्ययचकसमुद्रसयान नदी सुखतर प्रचारान् देवसरोविसरो ननी तरारच स्थानीयादिष्ववेचेत । श्रर्थशास्त्र १२६

दूसरा विभाग युद्ध सम्बन्धी भोजन, वस्न, छकडे, बाजा, सेवक श्रीर जानवरों के चारा का प्रबन्ध करता था।

तसरे वर्ग के ऋधीन पैदल रहते थे।

चौथा विभाग श्रश्वारोहियों का था।

पाँचवाँ युद्ध-रथ की देखभाल करता था।

छठाँ युद्ध के हाथियों का प्रवन्ध करता था।

इस प्रकार सुरंचित सेना श्रीर श्रत्युत्तम प्रवन्थ से चन्द्रगुप्त ने २४ वर्ष तक भारतभूमि का शासन किया । भारतवर्ष के इतिहास में "मीय्य-युग" का एक स्मरणीय समय छोड कर २६७ ई० पू० में मानवलीला सम्वरण करके चन्द्रगुप्त ने श्रपने सुयोग्य पुत्र के हाथ में राज्यसिंहासन दिया।

सम्राट् चन्द्रगुप्त, दृदृशासक, विनीत, व्यवहार चतुर, मेथावी, वदार, नैतिक, सद्गुणसम्पन्न तथा भारतभृमि के सपूर्तों में से एक रन्न था । वौद्धप्रन्थ अर्थकथा श्रीर वायु पुराण से चन्द्रगुप्त का शासन २४ वर्षों का ज्ञात होता है जो ३२१ ई० पू० से २६७ तक ठीक प्रतीत होता हैं।

### चन्द्रगुप्त के समय का भारतवर्ष ।

भारतभूमि अतीव उर्वरा थी, कृतिम जल लोत जो कि राजकीय प्रबन्ध से बने थे खेती के लिये बहुत लाभदायक थे। प्राकृतिक वड़ी-वड़ी निद्याँ अपने तट के भूभाग को सदैव उर्वरा बनाती थी। एक वर्ष में दो बार अन्न काटे जाते थे, यदि किसी कारण से एक फसल ठीक न हुई, तो दूसरी अवश्य इतनी होती कि भारतवर्ष को अन्नाल का सामना

नहीं करना पड़ता था। कृषक लोग वहुत शान्तिप्रिय होते थे। युद्ध श्रादि के समय में भी कृषक लोग श्रानन्द से हल चलाते थे। उत्पन्न हुये श्रन का चतुर्थांश राजकोश में जाता था। खेती की उन्नति की श्रीर राजा का भी विशेष ध्यान रहता था, कृषक लोग श्रानन्द से श्रपना जीवन व्यतीत करते थे।

दलदलों में त्रथवा निदयों के तटस्थ भूभाग में, फलफूल भी वहुतायत से उगते थे श्रोर वे सुस्वादु तथा गुणदायक होते थे।

जानवर भी यहाँ अनेक प्रकार के युनानियों ने देखे थे। वे कहते हैं कि चौपाये यहाँ जितने सुन्दर श्रीर वितिष्ठ होते थे, वैसे श्रन्यत्र नही । यहाँ के सुन्दर वैलों को सिकन्दर ने यृनान भी भेजा था। जानवरों में जङ्गली भ्रौर पालतृ सन प्रकार के यहाँ मिलते थे। पत्ती भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वहुत प्रकार के थे, जो श्रपने घोंसलों में बैठ कर भारत के सुस्वादु फल खाकर कमनीय कएठ से उसका जय मनाते थे। घातु भी यहाँ पाय सब वत्पत्र होते थे। सोना, चाँदी, ताँमा, लोहा श्रीर जस्ता इत्यादि यहाँ के खानों में से निकलते श्रीर उनसे श्रनेक प्रकार के उपयोगी श्रख, शस्त्र, सान, श्राभृषण इत्यादि प्रस्तुत होते थे। शिल्प यहाँ का वहुत उन्नत अवस्था में था, क्योंकि उसके व्यवसायी सब प्रकार के कर से मुक्त होते थे। यही नहीं, उनको राजा से सहायता भी मिलती थी कि वे स्वच्छन्द होकर श्रपना कार्य करें। क्या विधि विडम्बना है, उसी भारत के शिल्प की, जहाँ के बनाये श्राडम्बर तथा शिल्प की वस्तुश्रों को देखकर यूनानियों ने कहा था कि 'भारत की राजधानी पालटीपुत्र को देखकर फारस की राजवानी कुछ भी नहीं प्रतीत होती।'

शिल्पकार राजकर से मुक्त होने के कारण राजा श्रीर प्रजा दोनों के हितकारी यन्त्र बनाता था जिसमें सब काय्यों में सुगमता होती थी।

Pliny कहता है कि 'भारतवर्ष में मनुष्य पाँच वर्ग के हैं, एक जो लोग राजसभा में काय्य करते हैं, दूसरे सिपाही, तीसरे व्यापारी, चौथे कृपक श्रीर एक पाँचवा वर्ग भी है जो कि दार्शनिक कहलाता है।'

पहले वर्ग के लोग सम्भवतः त्राह्मण थे जो कि नीतिज्ञ होकर राज-सभा में धम्माधिकार का कार्य्य करते थे।

श्रीर सिपाही लोग श्रवश्य चित्रय ही थे। व्यापारियों का वर्णिक सम्प्रदाय था। कृपक लोग श्र्द श्रथवा दास थे, पर वह दासत्व सुसम्य लोगों की गुलामी नहीं थी।

पॉचवा वर्ग उन ब्राह्मणों का था जो कि ससार से एक प्रकार श्रलग होकर ईश्वरारायना में श्रपना दिन विताते तथा सदुपदेश देकर संसारी। लोगों को श्रानन्दित करते थे। वे स्वय यज्ञ करते थे श्रीर दूसरे को यज्ञ कराते थे; सम्भवत वे ही मनुष्यों का भविष्य कहते थे श्रीर यदि उनका भविष्य कहना सत्य न होता तो वे किर उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे।

भारतवासियों का व्यवहार वहुत सरल था। यह को छोड कर वे मिदरा और कभी नहीं पीते थे। लोंगों का व्यय इतना परिमित था कि वे सूद पर ऋण कभी नहीं लेते थे। भोजन वे लोग नियत समय में तथा अकेले ही करते थे। व्यवहार के वे लोग वहुत सच्चे होते थे, कूठ से उन लोगों को घृणा थी। वारीक मलमल के कामदार कपड़े पहन कर

वे चलते थे। उन्हें सौन्द्य का इतना ध्यान रहता था कि नौकर उन्हें छाता लगाकर चलता था। श्रापस में मुकदमें वहुत कम होते थे।

विवाह एक जोडे बैल देकर होता था श्रीर विशेष उत्सव में श्राडम्बर से कार्य्य करते थे। तात्पर्य्य यह कि, महाराज चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त के शासन में प्रजा शान्तिपूर्वक निवास करती थी श्रीर सब लोग श्रानन्द से श्रपना जीवन व्यतीत करते थे।

शिल्प वाणिज्य की श्रच्छी उत्रति थी। राजा श्रीर प्रजा में विशेष सद्भाव था, राजा श्रपनी प्रजा के हितसाधन में सदैव तत्पर रहता था। प्रजा भी श्रपनी भक्ति से राजा को सन्तुष्ट रखती थी। चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त का शासनकाल भारत का स्वर्णयुग था।

#### चाणक्य

इनके बहुत से नाम मिलते हैं — विष्णुगुप्त, कोटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन, दुमिल इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाम हैं। भारतीय पट्यटक इन्हें दिच्छण
देशीय कोङ्कणस्थ ब्राह्मण लिखते हैं श्रीर इसके प्रमाण में वे लिखते हैं कि
दिच्छण देशीय ब्राह्मण प्राय क्टनीतिपदु होते हैं। चाणक्य की
कथाओं में मिलता है कि वह श्यामवर्ण के पुरुष तथा कुरूप थे क्योंकि
इसी कारण से वह नन्द की सभा से श्राह्म के समय हटाये गये।
जैनियों के मत से चाणक्य गोष्ट ग्रामवासी थे श्रीर जैन धम्मांवलम्बी
थे। वह नन्द द्वारा श्रपमानित होने पर नन्द वश के नाश करने
की प्रतिज्ञा करके वाहर निकल पड़े श्रीर चन्द्रगप्त से मिलकर उसे कोशल
से नन्दराज्य का स्वामी वना दिया।

चौद्ध लोग उन्हें तचिशिला निवासी त्राद्यण वतलाते हैं श्रीर कहते हैं धननन्द को मार कर चाणक्य ही ने चन्द्रगुप्त को राज्य दिया । पुराणों में मिलता है ''कौटिल्यो नाम त्राद्यण समुद्धारप्यसि।' श्रस्तु। सब की कथाश्रों का श्रनुमान करने से जाना जाता है, चाणक्य ही चन्द्रगुप्त की उन्नति के मृल है।

कामन्दकीय नीतिसार मं लिखा है—

यस्याभिचार वजेण वज्ज्वलन तेजस

पपात मृलत श्रीमान्सुपर्वानन्दपर्वत

एकाकी मत्रशक्त्याय शक्त शक्तिधरोपमः

श्राजहारनृचन्द्राय चन्द्रगुन्ताय मेदिनीम्

नीतिशास्त्रास्त्र भीमानर्थशास्त्र महोदधेः

यउद्धे नमस्तस्मै विप्जुगुप्ताय वेधसे।

चन्द्रगुप्त का प्रधान सहायक मन्त्री चाएक्य ही था। पर यह ठीक नहीं ज्ञात होता कि वह कहाँ का रहने वाला था। जैनियों के इतिहास से वौद्धों के इतिहास को लोग प्रामाणिक मानते हैं। हेमचन्द्र ने जिस भाव से चाएक्य का चित्र श्रकित किया है वह प्रायः श्रस्त्राभाविक घटनाओं से पूर्ण है।

जैन यथों श्रीर प्रवन्थों में प्राय सभी को जैनधर्म में किसी न किसी प्रकार श्राश्रय लेते हुए दिखलाया गया है। यही वात चन्द्रगुप्त के सर्वध में भी है। श्रवण बोलगोला वाले लेख के द्वारा जो किसी जैन मुनि का है, चन्द्रगुप्त को राज्य छोडकर यति धर्म ग्रहण करने का प्रमाण दिया जाता है। श्रवकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि उसका साथी चाणक्य भी जैन था।

श्रर्थशास्त्र के मगलाचरण का प्रमाण देकर यह कहा जाता है कि ( नम शुक्र टहस्पतिभ्या ) ऐसा मगलाचरण श्राचायों के प्रति कतज्ञता सचक वैदिक हिन्दुश्रों का नहीं हो सकता. क्योंकि वे प्राय ईश्वर को नमस्कार करते हैं। किन्तु काम सूत्र के मंगलाचरण के सबध में क्या होगा जिसका मगलाचरण है "नमो धर्मार्थ कामेभ्यो।" इसमें भी तो ईरवर की वन्दना नहीं की गई है. तो क्या वात्स्यायन भी जैन थे १ इसलिए यह सब वाते व्यर्थ हैं। जैनों के श्रतिरिक्त जिन लोगों का चरित्र उन लोगों ने लिखा है उसे अद्भुत, कुत्सित, श्रीर अपासिगक वना दाला है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ भारतीय चरित्रों को जैन ढाँचे में ढालने का जैन सस्कृत साहित्य-द्वारा श्रसफल प्रयत्न किया गया है। यहाँ तक उन लोगों ने लिख डाला है कि चन्द्रगुप्त को भूख लगी तो चाणक्य ने एक ब्राह्मण के पेट से गुलगुले निकाल कर खिलाए। ऐसी श्रनेक श्रारचर्य्यंजनक कपोल कल्पनाश्रों के श्राधार पर चद्रगुप्त श्रीर चाणक्य को जैन बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

इसिलिये बौद्धों के विवरण की श्रोर ही ध्यान श्राकर्षित होता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि "चाणक्य १ तचशिला निवासी थे" श्रीर इथर हम देखते हैं कि तचशिला क्ष में उस समय विवालय था जहाँ कि पाणिनि,

श्रि Cannigham साहव वर्त मान शाह देहरी के समीप में तच-शिला का होना मानते हैं। रामचन्द्र के भाई भरत के दो पुत्रों के नाम से उसी श्रोर दो नगरियाँ वसाई गई थीं, तच के नाम से तचशिला श्रीर पुष्कल के नाम से पुष्कलावती। तचशिला का विवालय उस समय भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था।

जीवक श्रादि पढ चुके थे। श्रस्तु सम्भवत चाणक्य जैसा कि वौद्ध लोग कहते हैं तच्चिराला में रहते या पढते थे। जब हम चन्द्रगुप्त की सहायक के सेना की श्रोर ध्यान देते हैं तो यह प्रत्यच ज्ञात होता है कि चाणक्य का तचिराला से श्रवश्य सम्बन्ध था क्योंकि चाणक्य श्रवश्य उनसे परिचित थे नहीं तो वे लोग चन्द्रगुप्त को क्या जानते। हमारा यही श्रनुमान है कि चाणक्य मगध के ब्राह्मण थे। क्योंकि मगध में नन्द की सभा में वे श्रप-मानित हुए थे। उनकी जन्मभृमि पाटलीपुत्र ही थी।

पाटलीपुत्र उस समय प्रधान नगरी थी, चाणक्य तच्चिराला से विद्या-ध्ययन करके वहाँ लौट श्राये। किसी कारणवश वह राजा पर कुपित हो गये जिसके वारे में प्राय सब विवरण मिलते जुलते हैं। वह ब्राह्मण भी प्रतिज्ञा करके उठा कि श्राज से जब तक नन्दवश का नाश न कर लूँगा शिखा न बॉधूँगा श्रीर फिर चन्द्रगुप्त को मिलाकर जो-जो कार्य उन्होंने किये वह पाठकों को ज्ञात ही है।

जहाँ तक ज्ञात होता है कि चाणक्य वेदधर्मावलम्बी, कृटराजनीतिज्ञ, प्रखर प्रतिभावान श्रीर हठी थे।

उनकी नीति अनोखी होती थी ओर उनमें अलौकिक चमता थी; नीति-शास्त्र के आचाय्यों में उनकी गणना है। उनके बनाये नीचे लिखे हुए ग्रन्थ बतलाये जाते हैं। चाणक्यनीति, अर्थ-शास्त्र, कामसूत्र और न्यायभाष्य।

यह श्रवश्य कहना होगा कि वह मनुष्य वडा प्रतिभाशाली था जिसके बुद्धिवल द्वारा, प्रशसित राजकार्य्य-क्रम से चन्द्रगुप्त ने भारत का साम्राज्य किया। श्रर्थशास्त्र में स्वय चाणक्य ने लिखा है— येन शस्त्रशास्त्रं च नन्दराजगताचभूः श्रमपें णोद्धता न्याशु तेज शास्त्रमिदंकृत्। इति ।

### पुरुष-पात्र

चाग्रक्य (विष्णुगुप) - मौर्य्य साम्राज्य का निम्मीता

चन्द्रगुप्त — मौर्य-सम्राट्

नन्द्— मगध-सम्राट्

राच्स- सगध का श्रमात्य

वररुचि (कात्यायन ) — मगध का श्रमात्य

शकटार — मगध का मन्त्रो

<del>श्राम्भीक तत्त्रशिला का राजकुमार</del>

सिंहरगा— मालवगगा-मुख्य का कुमार

पर्व्वतेश्वर — पंजाब का राजा

( श्रीक ऐतिहासिकों का पोरस )

सिकन्दर- श्रीक-विजेता

फिलिपस — सिकन्दर का सत्रप

मौर्य्य-सेनापति चन्द्रगुप्त का पिता

एनीसाक्रीटोज सिकन्दर का सहचर

देववल मालव गण-तन्त्र के पदाधिकारी मालव गण-तन्त्र के पदाधिकारी गण-मुख्य यवन-दूत यवन-दूत मेगास्थनीज ज्ञाम्भीक का पिता सिकन्दर का सेनापित एक तपस्वी दांड्यायन—

## स्त्री-पात्र

तच्चिशला की राजकुमारी शकटार की कन्या अलका-सुवासिनी — मगध-राजकुमारी कल्याणी-कल्याणी की सहेलियाँ नीला सिन्धु देश की कुमारी सिल्यूकस की कन्या मालविका-चन्द्रगुप्त की माता कार्नेलिया — कार्नेलिया की सहेली मीर्य्य-पत्नी — एलिस-

# चन्द्रगुप्त

## प्रथम श्रंक

१

### स्थान—तत्त्रशिज्ञा के गुरुकुल का मठ चाणक्य श्रीर सिंहरण

चाण्क्य — सौम्य, कुलपित ने मुक्ते गृहस्थ जीवन में अवेश करने की आज्ञा दे दी हैं। केवल तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिये ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुक्त अकिञ्चन को गुरु-दित्तणा चुका देनी थी।

सिंहर ए - श्रार्थ्य, मालवो को श्रर्थशास्त्र की उतनी श्राव-श्यकता नहीं जितनी श्रस्त्रशास्त्र की । इसीलिये मैं पाठ में पिछड़ा रहा, चमा-प्रार्थी हूँ।

चाणक्य —श्रच्छा, श्रव तुम मालव जाकर क्या करोगे ? सिंह०—श्रभी तो मैं मालव नहीं जाता। मुभे तचिशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की श्राज्ञा मिली है। चाणक्य सुमे प्रसन्नता होती है कि, तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनो के दूत यहाँ क्यों आये हैं ?

सिह०—में उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। श्रार्थ्यावर्त्त का भविष्य लिखने के लिये कुचक श्रीर प्रतारणा की लेखनी श्रीर मसी प्रस्तुत् हो रही है। उत्तरापथ के खराडराज्य द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा।

सहसा श्राम्भीक श्रीर श्रलका का प्रवेश—
श्राम्भीक—कैसा विस्फोट १ युवक, तुम कौन हो १
सिह०—एक मालव।
श्राम्भीक—नही, विशेष परिचय की श्रावश्यकता है।
सिंह०—तत्त्वशिला-गुरुकुल का एक छात्र!
श्राम्भीक—देखता हूं कि तुम दुर्विनीत भी हो।

सिंह०—कदापि नहीं राजकुमार । विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत-चरित्र है, और मुमें तो तच्चशिला की शिचा का भी गर्व है।

श्राम्भीक—परंतु तुम किसी विस्फोट की बाते श्रभी कर रहे थे। श्रोर चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमे कुछ हाथ है ? चाणक्य चप रहता है।

श्राम्भीक — (सक्रोध) — बोलो ब्राह्मण, मेरें राज्य मे रह कर मेरे श्रन्न से पल कर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रो का सृजन! चाग्रक्य — राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य मे रहता है छोर न किसी के अन्न से पलता है, स्वाराज्य मे विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। न्नाह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी, स्वेच्छा से इन माया-स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिये अपने ज्ञान का दान देता है।

श्राम्भीक—वह काल्पनिक महत्त्व मायाजाल है; तुम्हारे प्रत्यच् नीच कम्मे उन पर पदी नहीं डाल सकते।

चाग्राक्य — सो कैसे होगा अविश्वासी चित्रय । इसी से दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्थ्यजाति पतन के कगारे पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है।

आम्भीक—श्रौर तुम धक्का देने का कुचक विद्यार्थियों को सिखा रहे हो !

सिंह०—विद्यार्थी और कुचक । असंभव ! यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो—जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनो की मित्रता के लिये स्वयं वाल्हीक तक ..

श्राम्भीक-चस-वस दुईर्ष युवक । बता तेरा श्रभिप्राय क्या है ?

सिंह०-कुछ नही।

श्राम्भीक-नहीं, बताना होगा। मेरी श्राज्ञा है।

सिंह०—गुरुकुल में केवल श्राचार्य्य की श्राज्ञा शिरोधार्य्य होती है, श्रन्य श्राज्ञाएँ, श्रवज्ञा<sup>्</sup>के कान से सुनी जाती हैं राजकुमार! श्रलका—भाई। इस वन्य निर्भर के समान स्वच्छ श्रौर स्वच्छन्द हृद्य में कितना बलवान वेग है। यह श्रवज्ञा भी स्पृह्णीय है। जाने दो।

श्राम्भोक—चुपं रहो श्रलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यों ही उड़ा दी जाय। इसमें कुछ रहस्य है!

चाराक्य चुपचाप मुस्कराता है।

सिंह० — हॉ-हॉ, रहस्य है! यवन-त्राक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर, ज्ञार्थ्यावर्त्त की सुख-रजनी को शांति-निद्रा में, उत्तरापथ की ज्ञर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राज-कुमार! संभवतः तच्चशिलाधीश वाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गये थे?

श्राम्भीक—( पैर पटककर )—श्रोह श्रसहा ! युवक, तुम बन्दी हो।

सिंह - कदापि नहीं, मालव कदापि बन्दी नहीं हो सकता। श्राम्भीक तलवार खोचता है।

चंद्रगुप्त—( सहसा प्रवेश करके )—ठोक है, प्रत्येक निरपराध श्राय्ये स्वतंत्र है, उसे कोई बन्दी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार ! खङ्ग को कोश में स्थान नहीं है क्या ?

सिंह०—( व्यब्ग्य से ) वह तो स्वर्ण से भर गया है !

श्राम्भीक—तो तुम सब कुचक्र मे लिप्त हो । श्रौर इस मालव को तो मेरा श्रपमान करने का प्रतिफल—मृत्यु-दग्ड— श्रवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्र०—क्यो, क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिचा पाता है और तुम एक राजकुमार हो—बस इसीलिये ?

श्राम्भीक तलवार चलाता है, चद्रगुप्त श्रपनी तलवार पर उसे रोकता है; श्राम्भीक की तलवार छृट जाती है। वह निस्सहाय होकर चन्द्रगुप्त के श्राक्रमण की प्रतीचा करता है। वीच में श्रलका श्रा जाती है।

सिह० – वीर चद्रगुप्त, बस । जाओं राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं हैं; अपने कुचकों से अपनी रचा स्वय करों।

चाणक्य—राजकुमारी, मैं गुरुकुल का श्रिधकारी हूँ। मैं श्राज्ञा देता हूँ कि तुम कोधामिभूत कुमार को लिवा जाश्रो। गुरुकुल में रास्त्रो का प्रयोग शित्ता के लिये होता है, द्वंद्वयुद्ध के लिये नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महा-राज के कानो तक न पहुँचेगा।

अलका-ऐसा ही हो। चलो भाई!

चुब्ध श्राम्भीक उसके साथ जाता है।

चाग्यन्य—( चदगुप्त से )—तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है श्रीर श्राज का यह काग्रड श्रसाधारण है, मेरी सम्मति है, कि, तुम शीघ तत्त्रशिला का परित्याग कर दो। श्रीर सिंहरण, तुम भी।

चंद्र०—त्रार्थ्यः, हम मागध हैं त्रीर यह मालव। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीचा भी देते।

चाणक्य —क्या यही मेरी शिद्धा है ? बालको की-सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है । तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा । परंतु श्रकारण रक्तपात नीति-विरुद्ध है । चंद्र०—त्रार्थ्य । संसार-भर की नीति और शिवा का अर्थ मैंने यही समका है कि जात्म-सम्मान के लिये मर-मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा जात्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही है।

चाणक्य—देखूँगा कि इस आत्म-सम्मान की भविष्य परीचा मे तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो।

सिंह—आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होगे।

चाणक्य नुम मालव हो और यह मागध; यही तुम्हारे मान का अवसान है न १ परंतु आत्म-सम्मान इतने हो से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्थ्यावर्त्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में, आर्थ्यावर्त्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे, विदेशी विजेता से पददलित होगे। आज जिस व्यंग्य को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार-नरेश आम्भीक के हृदय में, शल्य के समान चुभ गयी है। पश्च-नद-नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण, यह क्षुद्र हृदय आम्भीक यवनों का स्वागत करेगा और आर्थ्यवर्त्त का सर्वनाश होगा।

चंद्र०—गुरुदेव, विश्वास रिखये, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त श्रापके चरणों की शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेगे। चाणक्य—साधु । तुम्हारी प्रतिज्ञा श्रचल हो । परन्तु इसके लिये पहले तुम मगध जाकर साधन-सम्पन्न बनो । यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं । मै भी पश्चनद्-नरेश से मिलता हुत्रा मगध श्राऊँगा । श्रीर सिंहरण, तुम भी सावधान ।

सिंह०-श्रार्थ्य, श्रापका श्राशीर्वाद ही मेरा रत्तक है।

### चंद्रगुप्त श्रीर चाणक्य का प्रस्थान

सिंह०—एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्य्यावर्त्त के लौह अस्तागार में घुस कर विस्फोट करेगा। चञ्चला रणलक्ष्मी इन्द्र-धनुष-सी विजय-माला हाथ में लिये उस सुन्दर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर-हृदय मयूर-से नाचेगे। तब आओ देवि। स्वागत!!

### श्रलका का प्रवेश---

श्रालका—मालव-वीर, श्राभी तुमने तत्त्वशिला का परित्याग नहीं किया  $^9$ 

सिंह०-क्यो देवि । क्या मै यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ ?

अंतका—नहीं, मैं तुम्हारी सुख-शांति के लिये चिन्तित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है पर वह अकारण नथा, जिसका जो मार्ग है, वह चलेगा। तुमने अनिधकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय, मनुष्य, दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिये रुक जाता है, और अपना चलना बंद कर देता है। सिंह०-परंतु भद्रे, जीवन-काल में भिन्न-भिन्न मार्गों की परीचा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुँचाता है। यह कप्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं।

अलका — किन्तु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का मी ध्यान रखना चाहिये।

सिंह०—मानव कब दानव से भी दुर्दान्त, पशु से भी वर्बर, श्रीर पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिये निरवकाश हृदयवाला हो जायगा, नहीं जाना जा सकता। श्रतीत सुखों के लिये शोच क्यो, श्रनागत भविष्य के लिये भय क्यों श्रीर वर्तमान को मैं श्रपने श्रनुकूल बना ही छूँगा; फिर चिन्ता किस बात की ?

अलका—मालव, तुम्हारे देश के लिये तुम्हारा जीवन अमूल्य है, और वही यहाँ आपत्ति में है।

सिंह०—राजकुमारो, इस अनुकम्पा के लिये कृतज्ञ हुआ। परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या, समप्र आर्यावर्त्त है, इसलिये मै.....

श्रालका — ( श्राश्चर्य से —क्या कहते हो ?

सिंह०—गांधार श्राय्यावर्त्त से भिन्न नहीं है, इसीलिये उसके पतन को मैं अपना श्रपमान सममता हूँ।

श्रलका—( नि.श्वास लेकर )—इसका मैं श्रनुभव कर रही हूं। परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो, उसका पतन श्रसम्भव है। मालव-वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है श्रीर तुम्हारों हढ़ मुजाश्रों में श्रार्थ्यावर्त्त के रच्चण की शक्ति है; तुम्हें सुरचित रहना

ही चाहिये। मैं भी आर्य्यावर्त्त की बालिका हूँ—तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ गांधार छोड़ दो। मैं आम्भीक को शक्ति-भर पतन से रोकूँगी परन्तु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्य-कता होगी। जाओ वीर!

सिंह०—श्रच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मै जाने के लिये वाध्य हो रहा हूँ। शीव्र ही चला जाऊँगा देवि! किन्तु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन-सेना न पार कर सकती

अलका—मैं चेष्टा करूँगो वीर, तुम्हारा नाम ? सिंह०—मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका—अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे की देखते हुए प्रस्थान करते हैं। मगध-सम्राट का विलास-कानन विलासी युवक श्रीर युवतियों के दल का विहार

नन्द - ( प्रवेश करके )--- आज वसंत-उत्सव है क्या ?

एक युवक -- जय हो देव ! आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के
नागरिको ने आयोजन किया है ।

नन्द—परन्तु मिद्रा का तो तुम्हारे समाज मे अभाव है, फिर आमोद कैसा ?—(एक युवती से)—देखो-देखो—तुम सुंदरी हो, परन्तु तुम्हारे यौवन का विश्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी ऑखों मे काम का सुकुमार संकेत नहीं, अंतुराग की लाली नहीं! फिर कैसा प्रमोद!

एक युवती—हम लोग तो निमंत्रित नागरिक है देव! इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है।

नन्द — वाह, यह अच्छा उलाहना रहा! — (अनुचर से) — मूर्छ! अभी और कुछ सुनवावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुन्द्रियों के कुटिल कटाचों से डरता हूँ। ले आ — शीव्र ले आ — नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ परन्तु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे अपर है। श्रीमती, सबसे कह दो — नागरिक नन्द, कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिये चमा माँगता है और आज के दिन वह तुम लोगों का कुतज्ञ सहचर मात्र है!

श्रनुचर लोग प्रत्येक कुंजों में मिदरा-कलश श्रीर चपक पहुँचाते हैं; राचस श्रीर सुवासिनी का प्रवेश, पीछे-पीछे कुछ नागरिक।

राज्ञस—सुवासिनी ! एक पात्र और , चलो इस कुंज मे । सुवा०—नहीं श्रव मैं न सम्हाल सक्ँगो । राज्ञस—फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा ? सुवा०—मेरी एक इच्छा है ।

एक नागरिक - क्या इच्छा है सुवासिनी, हम लोग अनुचर हैं। केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूच्छीना की लालसा है।

सुवा०—अच्छा तो अभिनय के साथ ।
सब—( उल्लास से )-सुंदरियों को रानी सुवासिनी की जय ।
सुवा०—परंतु राचस को कच का अभिनय करना पड़ेगा।
एक०—और तुम देवयानी, क्यों १ यहां न। राचस सचमुच
राचस होगा यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राचस ।

दूसरा—नहीं मूर्खे । आर्थ्य राच्यं कह । इतने बड़े कला-कुशल विद्वान् को किस प्रकार सम्बोधित करना चाहिये, तू इतना भी नहीं जानता । आर्थ्य राच्यस । इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कप्ट को स्वीकार कीजिये ।

राचस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मृक श्रिमनय किर उसके बाद सुवासिनी का भाव-सहित गान—

तुम कनक किरण के अन्तराल में छक-छिप कर चलते हो रक्यो ? नत मस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन, रस कन ढरते हे लाज - भरे सौन्दर्थ! बता दो मौन बने रहते हो क्यों ?

त्रधरों के मधुर कगारों में कल-कल ध्वनि की गुआरों में

मधुसरिता - सी यह हॅसी, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ?

> बेला विभ्रम की बीत चली रजनीगंधा की कली खिली—

श्रव सान्ध्य मलय - श्राकुलित दुकूल कलित हो, यो छिपते हो क्यो ?

'साधु-साधु 'की ध्वनि

नंद- उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ।

सुवासिनी नद के सभीप श्राकर प्रणत होती है।

नंद—तुम्हारा श्रभिनय तो श्रभिनय नही हुत्रा ! नागरिक—श्रपितु वास्तविक घटना, जैसी देखने मे श्रावे,

वैसी ही !

नन्द—तुम बड़े कुराल हो। ठीक कहा।
सुवासिनी—तो मुमे दग्ड मिले। श्राज्ञा कीजिये देव!
नन्द—मेरे साथ एक पात्र!
सुवासिनी—परंतु देव, एक वड़ी भूल होगी।

नन्द—वह क्या ?
सुवासिनी—श्रार्थ्य राज्ञस का अभिनय-पूर्ण गान नहीं हुआ।
नन्द—राज्ञस!
नागरिक—यही है, देव!

राज्ञस श्राकर प्रणाम करता है।

नंद—वसंतोत्सव की रानी की श्राज्ञा से तुम्हे गाना होगा।
राज्ञस—्उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब।
सवासिनी पात्र भर कर देती है।

सुवासिनी मान का मूक श्रिभनय करती है, राचस सुवासिनी के सम्मुख श्रिभनय सिहत गाता है।

निकल मत बाहर दुर्बल श्राह! लगेगा तुभे हँसी का शीत शरद नीरद माला के वीच तड़प ले चपला-सी भयभीत

> पड़ रहे पावन प्रेम - फुहार जलन कुछ-कुछ है मीठी पीर सम्हाले चल कितनी है दूर प्रलय तक व्याकुल हो न ऋधार

श्रश्रुमय सुंदर विरह निशीथ भरे तारे न ढुलकते श्राह! न उफना दे श्राँसू हैं भरे इन्ही श्राँखो मे उनकी चाह काकली-सी बनने की तुम्हें लगन लग-जाय न हे भगवान पपीहा का पी सुनता कभी! श्ररे कोकिल की देख दशा न ;

हृद्य है पास, साँस की राह चले आना-जाना चुपचाप अरे छाया बन, छू मत उसे भरा है तुक्तमें भीषण ताप

> हिला कर धड़कन से श्रविनीत जगा मत, सोया है सुकुमार देखता है स्मृतियो का स्वप्न, हृदय पर मत कर श्रत्याचार

कई नागरिक — स्वर्गीय श्रमात्य वक्रनास के कुल की जय ।

नन्द—क्या कहा, वक्रनास का कुल ?

नागरिक—हॉ देव, श्राय्ये रात्तस उन्हीं के भ्रातुष्पुत्र हैं।

नन्द—रात्तस । श्राज से तुस मेरे श्रमात्यवर्ग में नियुक्त हुए।

तुम तो कुसुमपुर के एक रह्न हो।

उसे माला पहनाता है श्रीर शस्र देता है।

सब—सम्राट् को जय हो ! श्रमात्य राचस की जय हो ! नंद—श्रौर सुवासिनी, तुम मेरी श्रभिनयशाला की रानी !

सव हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं।

3

### पाटलीपुत्र में एक भग्न-कुटीग

चाएक्य—( प्रवेश करके )— मोपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुमे गोद में बिठा कर राज-मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी नरहे! कहाँ गये ? कोई नहीं जानता, मुमे भी कोई नहीं पहचानता। यहीं तो मगध का राष्ट्र है ? प्रजा की खोज है किसे! वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा!

#### एक प्रतिवेशी का प्रवश--

प्रतिवेशो—( देखकर )—कौन हो जी तुम ? इधर के घरों को वड़ी देर से क्या घूर रहे हो ?

चाण्क्य-ये घर हैं। जिन्हे पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण-रत्नो का ढेर नहीं जो छूटने का भय हो।

प्रतिवेशी—युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो ?

चाणक्य—हाँ खोज रहा हूँ, यहीं मोपड़ी में रहनेवाले वृद्ध बाह्यण चणक को। आज कल वे कहाँ हैं, वता सकते हो ?

प्रतिवेशी—(सोचकर ,—श्रोहो ! कई वरस हुए वह तो राजा को श्राज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है।—(हॅस कर,—वह ब्राह्मण् भी-वड़ा हठी था। उसने राजा नन्द के विरुद्ध प्रचार करना श्रारंभ किया था सो भी क्यो, एक मत्री शकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शकटार का बन्दी गृह मे वध करवा डाला। ब्राह्मण्य ने नगर मे इस अन्याय के विरुद्ध आतक फेलाया। सबसे कहने लगा कि—"यह महापद्म का जारज पुत्र नन्द—महापद्म का हत्याकारी नन्द—मगध मे राचसी राज्य कर रहा है। नागरिको, सावधान!"

चाग्यक्य- श्रच्छा, तब क्या हुत्रा ?

प्रतिवेशी—वह पकड़ा गया। सो भी कब, जब एक दिन घहर को यात्रा करते हुए नन्द के लिये राजपथ में मुक्तकंठ से नागरिकों ने घ्यनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को सममाया। यह भी कहा कि तेरा मित्र शकटार वन्दी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठों था, उसने न माना, न-हीं माना। नंद ने भी चिढ़- कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दें दिया घ्रौर उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यहीं तो उसकी मोपड़ी है।

# जाता है।

चाग्यक्य—(उसे बुला कर)— अच्छा एक बात श्रौर बताओ । प्रति०—क्या पूछते हो जी, तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है श्रौर वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है।

चाणक्य — होने दो; परन्तु यह तो बताओ — शकटार का , क़ुदुम्ब कहाँ है ?

प्रति०—कैसे मनुष्य हो १ श्रारे राज-कोपानल मे वे सब जल मरे। इतनी-सी बात के लिये मुफे लौटाया था—छिः!

( जाना चाहता है )

चाणक्य —हे भगवान् ! एक वात दया करके और बता दो— शकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है ?

प्रति०—( जोर से हँसता है )—युवक ! वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परन्तु वहाँ भी न रह सकी । पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है, नहीं जानता।

#### जाता है।

चाणक्य—पिता का पता नहीं, मोपड़ी भो न रह गई।

सुवासिनी अभिनेत्री हो गई—संभवतः पेट की ज्वाला से। एक
साथ दो-दो कुटुम्ब का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में
ऊँघ रहा है! क्या इसीलिये राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन
मनुष्य ने किया था १ मगध! मगध! सावधान! इतना अत्याचार! सहना असंभव है। तुभे उलट दूँगा! नया वनाऊँगा, नहीं
तो नाश ही करूँगा!—(ठहरकर)—एक वार चलूँ, नंद से कहूँ।
नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी गृत्ति, वहीं मिल जाय, मैं शास्त्र-व्यवसायी न रहूँगा, मैं कुषक बन्गा। मुभे राष्ट्र की भलाई-बुराई
से क्या! तो चलूँ।—(देलकर)—यह एक लकड़ी का स्तम्भ
अभी उसी मोपड़ी का खड़ा है, इसके साथ मेरे बाल्यकाल की
सहस्रों भॉवरियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर
हँसी का आवरण चढ़ा रहता था! शैशव की स्तिग्ध स्मृति!
विलीन हो जा!

खंभा खींच कर गिराता चला जाता है

कुसुमपुर के सरस्वती-मदिर के उपवन का पथ

राचस—सुवासिनो <sup>।</sup> हठ न करो ।

सुवा०—नहीं, उस ब्राह्मण को दगड दिये विना सुवासिनी जी नहीं सकती अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्धस्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था, राचस! उसने कहा—' वेश्याओं के लिये भी एक धम्में की आव-श्यकता थी, चलो अच्छा ही हुआ। ऐसे धमें के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं।'

रात्तस-यह उसका श्रन्याय था।

सुवा॰—परंतु श्रन्याय का प्रतिकार भी है। नहीं तो मैं सम-कॅगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो।

रात्तस—में वैसा हूं कि नहीं, यह पीछे माल्स होगा। परंतु सुवासिनी, में स्वयं हृदय से बौद्धमत का समर्थक हूं, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक—इतना ही कि संसार दु:खमय है।

सुवा०-इसके बाद ?

राज्ञस—में इस ज्ञिशक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पज्ञपाती हूँ। ध्रिशेर तुम जानती हो कि मैने ब्याह नहीं किया परन्तु भिक्षु भी न बन सका।

सुवा०—तब श्राज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्धमत का समर्थन करना होगा।

राच्स-में प्रस्तुत हूं।

सुवा०—िफर तो मैं तुम्हारी हूँ। सुक्ते विश्वास है कि दुरा-चारी सदाचार के द्वारा गुद्ध हो सकता है, श्रीर बौद्धमत इसका समर्थन करता है, सवको शरण देता है। हम दोनो उपासक होकर सुखी वर्नेगे।

राचस—इतना वड़ा सुख-स्वप्न का जाल आँखो मे न फैलाओ। सुवा०—नही थ्रिय! मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नन्द की विलास-लोला का क्षुद्र उपकरण वनकर नहीं रहना चाहती।

## जाती है।

रात्तस—एक परदा उठ रहा है या गिर रहा है, समम में नहीं आता—( आँख मीच कर )—सुवासिनी ! कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम ! मैं इस्तगत कर लूँ ? नहीं, राजकोप होगा ! परन्तु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है। वह अमृत है, उसे पाने के लिये सी वार महुँगा।

नेपथ्य से—हटो मार्ग छोड़ दो ! राच्यस—कोई राजकुल की सवारी है क्या ? तो चलूँ । जाता है।

रिचयों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश — कल्याणी—(शिविका से उतरती हुई, लीला से —)—शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिये कहो और रची लोग भी वहीं ठहरें।

शिविका लेकर रचक जाते है

कल्याणी—(देख कर)—आज सरस्वती-मन्दिर में कोई समाज है क्या ? जा तो नीला, देख आ।

### नीला जाती है।

लीला—राजकुमारी, चिलये इस श्वेत शिला पर बैठिये। यहाँ अशोक की छाया वड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृह्णीय नही।

कल्याणी-चल।

दोनों जाकर बैठती हैं ; नीला श्राती है-

नीला—राजकुमारी, त्राज तत्त्वशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती-दर्शन के लिये त्राये हैं।

कल्याणी—क्या सब लौट श्राये हैं ? नीला –यह तो न जान सकी।

कल्याणी—श्रन्छा तू भी बैठ। देख, कैसी सुन्दर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान मे भी लतायें ऐसी हरी-भरी नहीं, जैसे राज-त्रातंक से वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मै देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो।

नीला—सखी, मुक्त पर भी उनका कन्या-सा ही स्नेह है परन्तु मुक्ते डर लगता है।

कल्याणी—मुभे इसका बड़ा दु:ख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त श्रीर भयभीत रहती है। प्रचएड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला—परन्तु इसका उपाय क्या है ? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं । चल, हम लोग छिप जाय ।

सव कुज में चली जाती हैं, दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश—

एक ब्रह्म०—धर्म्मपालिन, मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गये नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतन्त्रों में सब प्रजा वन्यवीरुध के समान स्वच्छन्द फल-फूल रही हैं। इधर उन्मत्त मगध, साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है।

दूसरा-स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद् केवल शस्त्र-वल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के शिरपर ताग्डव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धान्त-विहीन नृशंस, कभी वौद्धों का पचपाती कभी वैदिकों का अनुयायी वन कर दोनों में भेदनीति चला कर बल-सञ्चय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। परन्तु तुम देश-विदेश देखकर आये हो, आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रग्ग है; वहाँ सत्रको तुम्हारी यात्रा का विवरग्ग सुनने का अवसर मिलेगा।

पहिला-चलो।

दोनों जाते हैं; कल्याणी वाहर त्राती है।

कल्याणी—सुन कर हृद्य की गित रुकने लगती है। इतना कर्दांथत राजपद!—जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है—कितने मूल्य का है लीला ?

नेपथ्य से—भागों भागों ! यह राजा का ब्राहेरी चीता पीजड़े से निकल भागा है, भागों भागों !

तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता त्राता है। इर से तीर श्राकर उसका शिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिये हुए चन्द्रगुप्त का प्रवेश—

चंद्र०—कौन यहाँ है ? किघर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था !—( देखकर )—अरे यहाँ तो तीन सुकुमारियाँ हैं ! भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुँचाया ?

लीला—साधु ! वीर ! राजकुमारी की प्राण-रचा के लिये तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा !

चंद्र०--कौन राजकुमारी, कल्याणी देवी ?

लीला - हॉ, यही न हैं। भय से मुख विवर्ण हो गया है।

चंद्र०-राजकुमारी, मौर्य्य-सेनापित का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है।

कल्याणी—( स्वस्थ होकर, सलज्ज )— नमस्कार, चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो ?

चंद्र०—हॉ देवि, तत्तशिला में पाँच वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़ कर गया था अब वे तहण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल-सहचरों को भी पहचान न सका!

कल्याणी—परन्तु मुक्ते आशा थी कि तुम मुक्ते न भूल जाओंगे।

चंद्र०—देवि, यह श्रनुचर सेवा के उपयुक्त श्रवसर पर ही पहुँचा। चितये शिविका तक पहुँचा दूँ। सब जाते हैं।

¥

# मगध में नन्द की राज-सभा राचस और सभासदों के साथ नन्द

नन्द्—हाँ, तब ?

राचस—दूत लौट श्राये श्रौर उन्होंने कहा है कि पंचनद-नरेश को यह सम्बन्ध स्वीकार नहीं।

नन्द--क्यों ?

राचस—प्रान्य देश के बौद्ध श्रौर शूद्र राजा की कन्या से वे परिगाय नहीं कर सकते।

नन्द-इतना गर्व !

राचस—यह उसका गर्व नहीं, यह धर्मों का दम्भ है, व्यंग है। मैं इसका फल चखा दूँगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यो ही नहीं बच जायगा। ब्राह्मणों का यह ..

#### प्रतिहार का प्रवेश--

प्रतिहार—जय हो देव, मगध से शिचा के लिये गय हुए तच्चशिला के स्नातक त्राये हैं।

नन्द--लिवा लाश्रो।

दौवारिक का प्रस्थान ; चद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश— स्नातक—राजाधिराज की जय हो !

नन्द—स्वागत । श्रमात्य, वररुचि श्रभी नहीं श्राये, देखों तो । प्रतिहारी का प्रस्थान श्रीर वररुचि के साथ प्रवेश— वर०-जय हो देव, मैं स्वयं त्रा रहा था।

नन्द—तत्त्रिशला से लौटे हुए स्तातको की परीचा लीजिये। वर०—राजाधिराज, जिस गुरुकुल मे मै स्वयं परीचा लेकर स्नातक हुत्र्या हूँ उसके प्रमाण की भी पुनः परीचा, अपने गुरुजनो

के प्रति अपमान करना है।

नन्द—किन्तु राजकोष का रूपया व्यर्थ ही स्नातको को भेजने मे लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो ?

राच्य--केवल सद्धर्म की शिचा ही मनुष्यों के लिये पर्य्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है।

चाराक्य का सहसा प्रवेश ; त्रस्त दौवारिक पीछे-पीछे स्राता है।

चाणक्य-परंतु बौद्धधर्म की शिक्ता मानव-व्यवहार के लिये पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ-विहार में रहने वालों के लिये उपयुक्त हो।

नन्द—तुम अनिधकार चर्चा करने वाले कीन हो जी ? चाणक्य—तत्त्वशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण । नन्द—ब्राह्मण ! ब्राह्मण !! जिधर देखों कृत्या के समान इनकी शक्ति-ज्वाला धधक रही है ।

चाग्गक्य — नहीं महाराज ! ज्वाला कहाँ ? भस्मावगुग्ठित श्रंगारे रह गये हैं !

राच्चस-तब भी इतना ताप !

चाग्यक्य —वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्य्यावर्त्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण्नाश करने का विचार किया हो तो जन्म-भूमि की भलाई के लिये उसका त्याग कर दे। क्योंकि राष्ट्र का शुभ-चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से उरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मॅडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आधियों से, आर्थ्यावर्त्त की रचा करने में असमर्थ प्रमाणित होगे। नन्द—ब्राह्मण । तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखों।

चाग्रक्य — महाराज, उसे सीखने के लिये मैं तचिशिला गया था श्रीर मगध का सिर ऊँचा करके उसी गुरुकुल में मैंने श्रध्यापन का कार्य्य भी किया है। इसिलये मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं।

नन्द—तुम चुप रहो। चाग्यक्य—एक वात कह कर महाराज! राज्ञस—क्या ?

चाणक्य — यवनो की विकट वाहिनी निषध पर्वत माला तक पहुँच गई है। तच्चशिलाधीश की भी उसमे अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्य्यावर्त्त पादाकांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसीक यवन वल को रोकने मे असमर्थ होगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिये।

कल्यागी ( प्रवेश करके )—िपताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीचा लूँगी। मैं वृषल कन्या हूँ । उस चित्रय को यह सिखा दूँगी

कि राजकन्या कल्याणी किसी चत्राणी से कम नहीं। सेनापित को आज्ञा दीजिये कि आसन्न गांधार-युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाय और मैं स्वयं उसका संचालन करूँगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊँगी।

### नन्द हॅसता है।

राच्यस—राजकुमारी, राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिये छोड़ देना चाहिये। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य! परीचा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समभ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता।

चाणक्य—सच है बौद्ध श्रमात्य, परंतु यवन श्राक्रमणकारी बौद्ध श्रौर ब्राह्मण का भेद न रखेंगे।

नन्द—वाचाल ब्राह्मण् ! तुम श्रभी चले जाश्रो, नही तो प्रती-हार तुम्हे धक्के देकर निकाल देंगे ।

चाणक्य—राजाधिराज! में जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिये मैंने प्रार्थना नहीं की—अपने अपहत ब्रह्मस्व के लिये मैंने भिन्ना नहीं माँगी। क्यो ? जानता था कि वह मुभे ब्राह्मण होने के कार्ण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिये..

राज्ञस—चुप रहो। तुम चराक के पुत्र हो न, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे!

नन्द—क्या उसी विद्रोही त्राह्मण की संतान! निकालो इसे अभी यहाँ से! प्रतिहारी श्रागे बढता है; चद्रगुप्त सामने श्राकर उसे रीकता है।

चंद्र०—सम्राट, में प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाय! में भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है। उस पर विचार किया जाय।

तन्द-कौन १ सेनापित मौर्य्य का कुमार चंद्रगुप्त !

चंद्र०—हॉ देव, मैं युद्ध-तीति सीखने के लिये ही तचिशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आँखों गान्धार का उपप्रव देखा है, मुभे गुरुदेव के मत मे पूर्ण विश्वास है। यह आगन्तुक आपित पंचनद प्रदेश तक हो न रह जायगी।

नन्द—श्रवोध युवक, तो क्या इसीलिये अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूँ ! असम्भव है । तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो । प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को । यह बड़ा ही कुचक्री माळुम पड़ता है !

चंद्र०--राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के धुभचिन्तको को शत्रु बनायेंगे।

राजकुमारी—िपताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिये। एक बात उसकी भी मान लीजिये।

नन्द—चुप रहो, ऐसे उदंड को मै कभी नही चमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसो ब्राह्मण के साथ जा सकते हो, अब कभी मगध मे मुँह न दिखाना! प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है, चाणक्य रुक कर कहता है—

सावधान नन्द ! तुम्हारी धर्मान्धता से प्रेरित राजनीति श्रॉधी की तरह चलेगी, उसमें नन्द-वंश समूल उखड़ेगा। नियति-सुंदरी के भवो में बल पड़ने लगा है। समय श्रा गया है कि श्दूर राज-सिहासन से हटाये जाय श्रीर सच्चे चत्रिय मूर्धीभिषक्त हों।

नन्द—यह समभ कर कि ब्राह्मण अवध्य है, तू मुभे भय दिखलाता है ! प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़ कर इसे वाहर करो !

प्रतिहार उसकी शिखा पकड कर घसीटता है, वह निश्शक और इंदता से कहता है—

र्खाच ले ब्राह्मण की शिखा! शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते! खीच ले! परन्तु यह शिखा नन्दकुल की काल-सर्पिणी है, वह तव तक न वंधन में होगी जब तक नंद-कुल नि शेष न होगा!

नन्द-इसे बन्दी करो।

चाण्क्य वन्दी किया जाता है।

६

# सिन्यु तट-श्रवका श्रीर मावविका

मालविका—राजकुमारो । मैं देख आई, उद्गाएड मे सिंधु पर सेतु वन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्तण करते हैं और मैने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा-सा रह गया है पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जायगा।

अलका सर्वा । बड़ा दुःख होता है जब मै यह स्मरण करती हूं कि स्वयं महाराज का इसमे हाथ है। देखूं तेरा। मानचित्र !

( मालविका मानचित्र देती है, श्रलका उसे देखने लगती है; एक यवन सैनिक का प्रवेश—वह मानचित्र श्रलका से लेना चाहता है। )

अलका—दूर हो दुर्विनीत दस्यु !—(मानचित्र श्रपनी कञ्चकी में छिपा लेती है।)

यवन—यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ। परन्तु सुन्दरी! तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुक्ते मानचित्र मिल जाय, और मैं इसे सप्रमाण बन्दी बना कर महाराज के सामने ले जाऊँ।

अलका—यह श्रसंभव है। पहले तुम्हे वताना होगा कि तुम यहाँ किस श्रधिकार से यह श्रत्याचार किया चाहते हो ?

यवन—मै !— मैं देवपुत्र-विजेता अलचेन्द्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तच्चिता की मित्रता का साची हूँ। यह अधिकार मुमें गांघार-नरेश ने दिया है।

ञ्चलका—श्रह ! यवन, गांधार नरेश ने तुम्हे यह श्रधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम श्रार्थ्य ललनाश्रो के साथ धृष्टता का व्यवहार करो ।

यवन —करना ही पड़ेगा, मुभे मानिचत्र लेना ही होगा। श्रलका—कदापि नहीं।

यवन—क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्गाग्ड मे बनाना चाहा था।

त्रातका--परन्तु यह तुम्हे मिल नही सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो मै शांति-रत्तकों को बुलाऊँगी।

यवन—तव तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस ऋँगूठी को देखकर वे मेरी ही सहायता करेंगे — ( ऋँग्ठी दिखाता है )

अलका—( देख कर सिर पकड़ लेती है )—श्रोह !

यवन — ( हॅसता हुआ )— अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि । लाओ, सानचित्र मुक्ते दे दो ।

त्रालका निस्सहाय इयर-उथर देखती है; सिंहरण का प्रवेश-

सिंहरण — (चौंक कर )— हैं . . . . कौन . . . . . राजकुमारी ! श्रीर यह यवन !

त्रलका—महावीर ! स्त्री की मर्य्यादा को न समभनेवाले इस यवन को तुम समभा दो कि यह चला जाय।

सिहरण—यवन, क्या तुम्हारें देश की सभ्यता तुम्हे स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती ? क्या सचमुच तुम बर्ब्बर हो ? यवन—मेरी उस सभ्यता ने ही मुक्ते रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता।

सिंहरण—तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन ! क्या तुम्हें भय नही कि व तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो।

यवन— उसे आमन्त्रण देने के लिये ही उतनी दूर से आया हूँ।

सिहरण—राजवुमारी ! यह मानचित्र मुक्ते देकर आप निरा-पद हो जायँ, फिर मैं देख लूंगा ।

अलका—( मार्नाचत्र देती हुई)—तुम्हारे ही लिये तो यह मँगाया गया था।

सिहरण—( उसे रखते हुए )— ठीक है, मैं रुका भी इसीलिये था।—( यवन से )—हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है।

यवन—( खड़ निकाल कर)—मानचित्र मुक्ते दे दो या प्राणः देना होगा।

सिंहरग्- उसके श्रधिकारों का निर्वाचन खड़ करेगा। तो फिर सावधान हो जाश्रो।

## ( तलवार खीचता है।)

यवन के साथ युद्ध—सिहरण घायल होता है, परन्तु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है, वह भाग निकलता है।

श्रलका—वीर ! यद्यपि तुम्हे विश्राम की श्रावश्यकता है, परन्तु श्रवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा, पिताजी पूर्णकप से यवनों के हाथ में श्रात्म-समर्पण कर चुके हैं। सिंहरण—(हँसता श्रीर रक्त पींछता हुआ)—मेरा काम हो गया राजकुमारी ! मेरी नौका प्रस्तुत है, में जाता हूं । परन्तु बड़ा अनथे हुआ चाहता है, क्या 'गांधार-नरेश किसी तरह न-मानेंगे ?

श्रलका—कदापि नहीं। पर्व्वतेश्वर से उनका बद्धमूल वैर है। सिंहरण—श्रच्छा देखा जायगा, जो कुछ होगा। देखिये मेरी नौका श्रा रही है, श्रब बिदा माँगता हूँ।

( सिन्धु में नौका श्राती है, घायल सिहरण उस पर बैठता है, सिंह-रण श्रीर श्रलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं—)

त्रालका—मालविका भी तुम्हारे साथ जायगी—तुम त्राकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो।

सिंहर ए — जैसी आज्ञा। बहुत शीघ फिर दर्शन करूँगा। जन्मभूमि के लिये ही यह जीवन है, फिर जब आप-सी सुकुमा-रियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार!

( मालिविका नाव में बैठती है। श्रलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है; नाव चली जाती है। )

( चार सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश--)

यवन—निकल गया—मेरा ऋहेर ! यह सब प्रपंच इसी -रमणी का है। इसको बन्दी बनाश्चो।

( सैनिक श्रलका को देख कर सिर झुकाते हैं।) यवन—बन्दी करो सैनिक! सैनिक—मैं नहीं कर सकता।

यवन-क्यो, गांधार-नरेश ने तुम्हे क्या ऋज्ञा दी है ?

सैनिक-यही कि, श्राप जिसे कहें उसे हम लोग बन्दी करके महाराज के पास ले चलें।

यवन-फिर विलम्ब क्यो ?

(श्रुलका संकेत से वर्जित करती है।)

सैनिक-हम लोगो की इच्छा।

यवन-तुम राजविद्रोही हो।

सैनिक-कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा।

यवन—सावधान । तुमको इस त्राज्ञा-भंग का फल भोगना पड़ेगा । मै स्वयं बन्दी बनाता हूं ।

( अलका की श्रोर बढता है, सैनिक तलवार खीच लेते हैं--)

यवन-( ठहर कर )--यह क्या !

सैनिक—डरते हो क्या । कायर । स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो श्रौर एक युवक के सामने से भाग निकले !

यवन—तो क्या, तुम राजकीय त्राज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे ?

सैनिक—यदि साहस हो मरने का तो आगे बढो।

अलका—( सैनिकों से )—उहरो, विवाद करने का समय नही

है।—( यवन से )—कहो तुम्हारा श्रभिप्राय क्या है ? यवन-में तुम्हे बन्दी करना चाहता हूँ।

च० ३

चन्द्रगुप्त

त्रलका—कहाँ ले चलोगे ? यवन—गांधार-नरेश के पास । त्रालका—मे चलती हूं, चलो । ( श्रागे श्रलका ; पीछे यवन श्रीर सैनिक जाते हैं )

#### मगध का वन्दीगृह

9

चाणक्य—समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना ! परंतु मन में इतने संकल्प श्रौर विकल्प । एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्वल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्त्तव्य के लिये प्रलय की आँधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौहर्श्यंखले। एक बार तू फूलो की माला बन जा श्रीर मै मदो-नमत्त विलासी के समान तेरी संदरता को भंग कर दूँ। क्या रोने लगूँ ? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से विलविलाकर दया की भिचा माँगूँ ! माँगूँ कि 'मुक्ते भोजन के लिये एक मुट्ठी चने जो देते हो, न दो, एक वार स्वतंत्र कर दो ! ' नहीं, चाणक्य ! ऐसा न करना। नहीं तो तू भी साधारण-सी ठोकर खाकर चूर-चूर हो जानेवाली एक वामी हो जायगा। तव मैं आज से प्रश् करता हूँ-कि दुया किसी से न मॉगॅ्गा, और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। (जपर देख कर) - क्या कभी नहीं ? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं । मैं प्रलय के समान खवाधगति खौर कर्त्तव्य मे इन्द्र के वज्र के समान भयानक बन्या।

किवाड़ खुलता है, वरहिच श्रीर राचस का प्रवेश— राचस—स्नातक ! श्रच्छे तो हो ? चागाक्य—बुरे कव थे बौद्ध श्रमात्य ! राचस—श्राज हम लोग एक काम से श्राये है। श्राशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनो का अपकार न करोगे।

वररुचि—हाँ चाण्क्य! अमात्य का कहना मान लो।
चाण्क्य—भिचोपजीवी बाह्मण! क्या बौद्धो का संग करतेकरते तुम्हे अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया। चाटुकारो
के समान हाँ मे हाँ मिलाकर, जीवन की कठिनाइयों से बच कर,
मुमे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो। भूलो मत, यदि राच्च
देवता हो जाय तो उसका विरोध करने के लिये मुमे बाह्मण से
दैत्य बनाना पड़ेगा।

वररुचि - त्राह्मण हो भाई ! त्याग और चमा के प्रमाण-

चाणक्य—त्याग और इमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिये हैं—लोहे और सोने के सामने सिर मुकाने के लिये हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी हो दी हुई विभूति से हमी को अपमानित किया जाय, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन! अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा। अर्थशास्त्र और दण्डन नीति की आवश्यकता है।

वररुचि—मै वार्त्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य ! उसी के लिये तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ । तुम इस बंदीगृह से निकलो ।

चाग्रक्य—में लेखक नहीं हूँ कात्यायन ! शास्त्र-प्रगेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ।

राचस—अच्छा में श्राज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ा

कर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्तशिला में मगध के गुप्त प्रिणिध वन कर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो १ तुम्ही पर विश्वास करके क्यो भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर वताऊँगा।

चाणक्य—जाना तो चाहता हूँ तच्चिशला, पर तुम्हारी सेवा के लिये नहीं। श्रीर सुनो, पर्व्वतेश्वर का नाश करने के लिये तो कदापि नहीं।

राच्यस--यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

वरक्चि निष्णुगुप्त । मेरा वार्त्तिक ऋधूरा रह जायगा । मान जाओ । तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुरीय वैयाकरण ने लिखे हैं। फिर से एक वार तच्चशिला जाने पर ही उनका—

चाणक्य—मेरे पास पाणिनि मे सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समके।

वररुचि—जिसने 'श्वयुवमघोनामतदते 'सूत्र लिखा है वह केवल वैयाकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेला।

चाणक्य — यह मेरी समम मे नही आता, मै कुत्ता, साधारण युवक और इन्द्र को कभी एक सूत्र मे नहीं बाँध सकता। कुत्ता, कुत्ता ही रहेगा, इन्द्र, इन्द्र। सुनो वरहिच । मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ मे इन्द्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मै भोग रहा हूँ। तुम जाओं वररुचि - क्या मुक्ति भी नहीं चाहते ?

चाणक्य-तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं।

राचस-अच्छा तो फिर तुम्हे अंधकृप में जाना होगा।

चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खङ्ग लिये सहसा प्रवेश—चाण्क्य का बंधन काटता है, राचस प्रहरियों को बुलाना चाहता है—

चंद्रगुप्त—चुप रहो श्रमात्य ! शवों मे बोलने की शक्ति नहीं, वुम्हारे प्रहरी जोवित नहीं रहे ।

चाग्यक्य-मेरे शिष्य ! वत्स चंद्रगुप्त !

चंद्रगुप्त—चितिये गुरुदेव !—( सङ्ग उठाकर राइस से )—यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो '' '(राइस बैठ जाता है, वरकि गिर पड़ता है। चद्रगुप्त चाणक्य को लिये निकलता हुन्ना किवाड चंद कर देता है।)

こ

# गाथार-नरेश का प्रकोष्ठ चिन्तायुक्त प्रवेश करते हुये राजा

राजा—बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक रुष्णा को रप्त करता रहा, पर रप्त नहीं होती। आम्भीक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्त्वाकांचा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधव नगर की-सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है।—( विचार कर )—हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में वड़ी कठिनता है—( ठहर कर )—रोक दूँ। अब से भी अच्छा है, जब वे घुस आवेगे तब तो गांधार को भी वहीं कष्ट भोगना पड़ेगा जिसे हम दूसरों को देना चहते हैं।

श्रलका के साथ यवन श्रीर रचकों का प्रवेश-

राजा-बेटी । श्रलका ।

अलका—हाँ महाराज, अलका।

राजा—नहीं, कहो—हाँ पिताजी । श्रलका, कव तक तुम्हें इसिखाता रहूँ !

अलका-नहीं महाराज ।

राजा - फिर महाराज । पागल लड़की कह, पिताजी ।

श्रलका—वह कैसे महाराज । न्यायाधिकर्ण पिता सम्बोधन से पचपाती हो जायगा।

राजा-यह क्या !

यवन—महाराज ! मुभे नहीं माॡम कि ये राजकुमारी हैं। अन्यथा, मैं इन्हें वन्दी न वनाता।

राजा—सिल्यूकस । तुम्हारा मुख कंघे पर से बोल रहा है। यवन । यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ वेटी—( उसकी और हाथ वढाता है, वह अलग हट जाती है)

श्रलका—नहीं महाराज ! पहले न्याय कीजिये।

यवन—उद्गाग्ड पर वॅघनेवाले पुल का मानचित्र इन्होने एक क्षी से वनवाया है। श्रीर जब मैं उसे मॉगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार श्राप तक निवेदन किया श्रीर श्राज्ञा मिली कि वे लोग वंदी किये जॉय। परंतु वह युवक निकल गया।

राजा—क्यों वेटी । मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी ?— (सिल्यृक्स से)—तो क्या चिन्ता है, जाने दो । मानचित्र तुम्हारा पुल वँधना रोक नहीं सकता।

अलका—नहीं महाराज । मानचित्र एक विशेष कार्य्य से बन-वाया गया है—वह गांधार की लगी हुई कालिख छुड़ाने के लिये ..।

्राजा—सो तो मैं जानता हूं बेटी! तुम क्या कोई ना-सम्भ हो।

#### वेग से श्राम्भीक का प्रवेश--

नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यन्त्र चल रहा है और तृज्ञशिला का गुरुकुल उसका केन्द्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा-क्यो ऋलका । यह कात सही है ?

अलका—सत्य है। महाराज! जिस उन्नति की आशा में आम्भोक ने यह नीच कम्में किया है उसका पहला फल यह है कि आज मैं बन्दिनी हूँ, सम्भव है कल आप होंगे! और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश-उज्ज्वलकारी आम्भीक!

यवन — संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्रराज्य हैं, यह व्यर्थ की बात है।

श्राम्भीक—्सिल्यूकस ! तुम विश्राम करो। हम इसको समभ कर तुमसे मिलते हैं।

( यवन का प्रस्थान, रचकों का दूसरी श्रोर जाना )

राजा—परन्तु आम्भीक ! राजकुमारी वंदिनो वनायी जाय, वह भी मेरे ही सामने ! उसके लिये एक यवन द्रांड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है !

श्रलका—महाराज । मुभे द्ग्ड द्रीजिये, कारागार में भेजिये, नहीं तो में मुक्त होने पर भी यहीं करूँगो। कुलपुत्रों के रक्त से श्रार्थ्यावर्त्त की भूमि सिचेगी। दानवीं वन कर जननी जन्मभूमि श्रपनी सन्तान को खायगो। महाराज । श्रार्थ्यावर्त्त के सब वच्चे श्राम्भीक-जैसे नहीं होगे। वे इसकी मान-प्रतिष्ठा श्रीर रज्ञा के लिये तिल-तिल कट जायँगे। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के श्राक्रमण को प्रत्यावर्त्तन बनानेवाले यही भारत-संतान होगे। तब वचे हुए चतांग वोर, गांधार को – भारत के द्वार-रज्ञक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमे नाम लिया जायगा मेरे पिता का । आह । उसे सुनने के लिये मुक्ते जीवित न छोड़िये, दगड दीजिये — मृत्युदगड !

श्राम्भीक—इसे उन सवो ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी, पर्व्वतेश्वर—उद्दंड पर्व्वतेश्वर ने—जो मेरा श्रपमान किया है, उसका प्रतिशोध!

राजा—हॉ वेटी ! उसने स्पष्ट कह दिया है कि, कायर आम्भीक से मैं अपने लोक-विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा। और भी, उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है।

अलका—तव महाराज ! उस प्रतिष्ठा की रत्ता के लिये जो लिं कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है ?

'आम्भीक – चुप रहो श्रलका!

राजा—तुम दोनो ही ठीक बाते कह रहे हो, फिर मैं क्या करूँ ? अलका—तो महाराज ! मुमे दंड दोजिये, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्भीक ही उसके शुभाशुभ को कसौटी है, मैं अम में हूँ।

-राजा-मै यह कैसे कहूँ।

'अलका—तब मुमे आज्ञा दीजिये, मैं राजमंदिर छोड़ कर

राजा—कहाँ जास्रोगी स्रोर क्या करोगी स्रलका !
.. 'स्रलका—गांधार मे विद्रोह मचाऊँगी !

राजा—नहीं अलका, तुम ऐसा न करोगी।
अलका —करूँगी महाराज, अवश्य करूँगी।
राजा—िफर मैं पागल हो जाऊँगा। मुभेतो विश्वास नहीं होता।
आम्भीक—और तब अलका, मै अपने हाथों से तुम्हारी
हत्या करूँगा!

राजा — नहीं श्राम्भोक ! तुम चुप रहो । सावधान ! श्रतका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता हो उसे मै द्वन्द्व-युद्ध के लिये जलकारता हूँ ।

श्राम्भीक सिर नीचा कर लेता है।

श्रलका—तो मैं जाती हूँ पिताजी !

राजा—(श्रन्यमनस्क भाव से सोचता हुन्ना )—जात्रो ।
( श्रतका चली जाती है ।)

राजा-श्राम्भीक!

श्राम्भीक-पिताजी ।

राजा--लौट श्रास्रो ।

श्राम्भीक इस श्रवस्था मे तो मैं लौट श्राता परन्तु वे यवन-सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल वंध चुका है। नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा।

राजा—तव ?—( निश्वास लेकर )—जो होना हो सो हो। पर एक वात आम्भीक । आज से मुभसे कुछ न कहना। जो उचित समभो करो। मै अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो।

वेग से प्रस्थान

### पर्व्वतेश्वर की राजसभा

पर्व्वतेश्वर—श्राय्ये चाग्यक्य! श्रापकी बातें ठीक-ठीक नहीं समभ में श्रातीं।

चाणक्य—कैसे आवेगी, मेरे पास केवल बात ही है न, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूं।

पर्व्वतेश्वर -परन्तु इस समय मुक्ते यवनों से युद्ध करना है, मै अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता।

चाएक्य—निरुपाय हूँ। लौट जाऊँगा। नहीं तो मगध की लचाधिक सेना त्रागामी यवन-युद्ध में पौरव पर्व्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वहीं मगध, जिसने सहायता मॉॅंगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था!

पर्व्वतेश्वर — हाँ तो इस मगध-विद्रोह का केन्द्र कौन होगा ? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है ?

चाणक्य—मौर्य्य सेनानी का पुत्र वीर चन्द्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है।

पर्व्वतेश्वर—पिष्पली कानन के मौर्य्य भी तो वैसे ही वृषल हैं; उनको राज्यसिंहासन दोजियेगा ?

चाण्क्य—आर्थ्य कियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्त्व मिला, वस्तुतः.ये चत्रिय है। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके श्रीत संस्कार छूट गये हैं अवश्य, परंतु इनके चत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और, महाराज ! धम्में के नियामक ब्राह्मण है, मुक्ते पात्र देख कर उसका संस्कार करने का श्रिधकार है। ब्राह्मणत्त्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि-वैभव है। वह श्रिपनी रत्ता के लिये, पृष्टि के लिये श्रीर सेवा के लिये इतर वर्णों का संघटन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्घाभिषिक्त वनाने में दोष ही क्या है ?

पर्व्यतेश्वर—( इंस कर )—यह आपका सुविचार नहीं है ब्रह्मन्!

चाण्य-विशष्ट का ब्राह्मण्त्व जब पोड़ित हुआ था, तब पल्लव, द्रद, काम्बोज आदि चत्रिय बने थे। राजन्, यह कोई नयी बात नहीं है।

पर्व्वतेश्वर —वह समर्थ ऋषियो की बात है।

चाण्य-भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते है। इत्रियाभिमानी पौरव ! तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते।

पर्व्यतेश्वर—शू द्र-शासित राष्ट्र में रहनेवाले त्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती।

चाणक्य—तभी तो ब्राह्मण मगध को च्रिय-शासन मे ले आना चाहता है। पौरव! जिसके लिये कहा गया है, कि च्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्चवाणी नहीं सुनायी पड़नी चाहिए, मौर्य्य चन्द्रगुप्त वैसा ही च्रिय प्रमाणित होगा।

पर्व्वतेश्वर-कल्पना है।

चांग्यक्य-प्रत्यत्त होगी। श्रीर स्मर्ग रखना, श्रासन्न यवन

युद्ध में, शौर्य्य-गर्व से तुम पराभूत-होगे। यवनों-के द्वारा समप्र श्राय्यीव ते पादाकांत होगा । इस समय तुम मुक्ते स्मरण करोगे।

पर्व्वतेश्वर—केवल श्रभिशाप-श्रस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते है। मैं इससे नहीं डरता। । परन्तु डरानेवाले ब्राह्मण । तुम मेरी सीमा के वाहर हो जाश्रो!

चाणक्य—( जपर देख कर )—रे पददितत ब्राह्मणत्त्व ! देख, शूद्र ने निगड़-बद्ध किया, चित्रय निर्वासित करता है, तब जल—एक बार अपनी ज्वाला से जल! उसकी चिनगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रच्चक चित्रय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव!

प्रस्थान

#### १०

#### कानन पथ मे श्रलका

अलका—चली जा रही हूँ। अनन्त पथ है, कही पान्थशाला नहीं और न तो पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। शैल पर से गिरा दी गई स्रोतिस्वनी के सदृश अविराम अमगा, ठोकरे और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ ?—(सामने देख कर)—अरे! यवन।

शिकारी के वेश में सिल्यृक्स का प्रवेश-

सिल्यूकस—तुम कहाँ, सुन्दरी राजकुमारी !

श्रलका—मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी निद्याँ हैं श्रीर मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक-एक परमाणु मेरे है श्रीर मेरे शरीर के एक-एक क्षुद्र श्रंश उन्हीं परमाणुश्रों के बने हैं। फिर मैं श्रीर कहाँ जाऊँगी यवन।

सिल्यूकस-यहाँ तो तुम अकेली हो सुन्दरी!

श्रातका—सो तो ठीक है। —( इसरी श्रोर देख कर सहसा)— परन्तु देखो वह सिंह श्रा रहा है!

सिल्यूकस उथर देखता है, अलका दूसरी श्रोर निकल जाती है

सिल्यूकस-निकल गयी !-( दूसरी श्रोर जाता है )

चाग्एक्य श्रीर चन्द्रगुप्त का प्रवेश---

चागाक्य-वत्स, तुम बहुत थक गये होगे।

चन्द्रगुप्त—आर्थ् ! नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिये हैं, शरीर अवसन हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य — और कुछ दूर न चल सकोगे ? चन्द्रगुप्त — जैसी आज्ञा हो ।

चाग्यक्य — पास ही सिन्धु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा।

चन्द्रगुप्त चलने के लिये पैर वढाता है, फिर बैठ जाता है

चाण्क्य - ( उसे पकड कर )-सावधान, चन्द्रगुप्त !

चन्द्रगुप्त-आर्थ ! प्यास से कएठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है !

चाग् क्य — तुम विश्राम करो, में श्रभी जल लेकर श्राता हूं। — (प्रस्थान)

चन्द्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप त्राता दिखाई पडता है। सिल्यूकस प्रवेश करके वनुष सम्हाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सिल्यूकस की चन्द्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाराक्य का जल लिये त्राना —

सिल्यूकस—थोड़ा जल, इस सत्त्वपूर्ण पथिक की रचा करने के लिए थोड़ा जल चाहिये।

चाणक्य-( जल के छीटें देकर )--आप कौन हैं ?

( चन्द्रगुप्त स्वस्थ होता है )

सिल्यूकस—यवन-सेनापाति । तुम कौन हो ?

चाण्क्य-एक ब्राह्मण्।

सिल्यूकस—यह तो कोई बड़ा श्रोमान् पुरुष है। ब्राह्मण ! तुम इसके साथी हो ?

चाणक्य—हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्तक हूँ। सिल्यूकस—कहाँ निवास है ?

चाण्क्य—यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राज-कुमार है।

सिल्यूकस—(कुछ विचारता है)—श्रच्छा श्रभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कही जाना।

चंद्रगुप्त—यह सिंह कैसे मरा ? श्रोह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था—श्रापने मेरे प्राणों की रत्ता की, मैं कृतज्ञ हूँ। श्राज्ञा दीजिये, हम लोग फिर उपस्थित होगे, निश्चय जानिये।

सिल्यूकस—जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैने विपद समम कर इसे मार डाला। मैं यवन-सेनापति हूँ।

चंद्रगुप्त—धन्यवाद ! भारतीय कृतन्न नहीं होते । सेनापति ! मैं त्र्यापका त्रानुगृहीत हूँ, त्र्यवश्य त्र्यापके पास त्र्याऊँगा ।

# (तीनों जाते हैं, श्रलका का प्रवेश—)

श्रतका—श्रार्थ्य चाणक्य और चंद्रगुप्त—ये भी यवनो के साथी! जब श्रॉधी श्रौर करका-वृष्टि, श्रवर्षण श्रौर दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश को हरी-भरी खेती का रचक कौन है ? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिये लौटा देता है। ऐसे लोग भो श्राक्रमणकारियों के चंगुल मे फँस रहे हो तब रचा की क्या

श्राशा! मेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्व्वतेश्वर ' श्रापने विचारों मे मग्न है। गांधार छोड़कर चलू, नहीं, एक बार महात्मा दाएड्यायन को नमस्कार कर लूँ, उस शांति-संदोह से कुछ प्रसाद लेकर तब श्रान्यत्र जाऊँगी।

जाती है।

#### 88

#### सिन्धु तट पर दाग्ड्यायन का श्राश्रम

दाग्ड्यायन—पवन एक क्ष्मण विश्राम नहीं लेता, सिन्धु की जलधारा वहीं जा रही है, वादलों के नीचे पक्षियों का मुज्ड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खिचे चले जा रहे हैं। जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है—यहीं तो ..

#### एनिसाकटीज का प्रवेश-

एनि०-महात्मन् ।

दागुड्या॰—चुप रहो, सब चले जा रहे हैं तुम भी चले जाश्रो। श्रवकाश नहीं, श्रवसर नहीं।

एनि०-श्राप से कुछ ....

दाण्ड्या०—मुमसे कुछ मत कहो। कहो तो अपने आप हो कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो, कोई किसी की सुनता है। मैं कहता हूँ—सिंधु के एक विन्दु! धारा में न वह कर मेरी वात सुनने के लिये ठहर जा—वह सुनता है? ठहरता हैं १ कदापि नहीं।

एनि०-परन्तु देवपुत्र ने...

दाएड्या०--देवपुत्र १

एनि०—देवपुत्र जगिंद्धजेता सिकंद्र ने आपको स्मरण किया है। आपका यश सुन कर आपसे कुछ उपदेश प्रहण करने की उनकी वलवती इच्छा है। दाराङ्यायन—(हॅस कर)—भूमी का मुख और उसकी महत्ता का जिसको आभासमात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते, दूत। वह किसो बलवान की इच्छा का क्रीड़ाकन्दुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी मेलम भी नहीं पार कर सका फिर भी जगद्विजेता की उपाधि लेकर जगत् को विचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से, या भय से किसी के पास नहीं जा सकता।

एनि०—महात्मन् । ऐसा क्यो ? यदि न जाने पर देवपुत्र दण्ड दें ?

दागड्यायन—मेरी आवश्यकताये परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहते दूसरो का शासन कैसा।

समस्त त्रालोक, चैतन्य त्रौर प्राण्यक्ति, प्रभु की दो हुई है।
मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे
नही सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम्भ नहीं।
मैं फल मूल खाकर, अञ्जलि से जलपान कर तृण्-शय्या पर त्रॉल बन्द किये सो रहता हूँ। न मुमसे किसी को डर है त्रौर न मुमको डरने का कारण है। तुम यदि हठात् मुमे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतन्त्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी श्रिधकार नहीं हो सकता।

एनि०—बड़े निर्भीक हो ब्राह्मरा । जाता हूँ, यही कह दूंगा।—(प्रस्थान) एक त्रोर से त्रालका, दूसरी त्रोर से चाएक्य त्रीर चन्द्रगुप्त का प्रवेश—सव वन्दना करके सविनय बैठते हैं।

श्रलका—देव <sup>1</sup> मै गांधार छोड़ कर जाती हूँ । नर्द

दाराङ्यायन—क्यो चालके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यो ?

श्रालका—ऋषे । यवनों के हाथ स्वाधीनता वेंच कर उनके दान से जीने की शक्ति मुक्तमे नहीं।

दागड्यायन — तुम उत्तरापय की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राग् बचा कर कहाँ जाओगी ? — (कुछ विचार कर ) — अच्छा जाओ देनि । तुम्हारी आवश्यकता है । मंगलमय विमु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याग छिपाये रहता है, हम सब उसे नहीं समम सकते। परन्तु जब तुम्हारी इच्छा हो निस्सकोच चली आना।

अलका-देव, हृदय में सन्देह है!

दागङ्यायन—क्या अलका ?

त्रातका—ये दोने। महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं— जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अव यवनो के अनुगत क्यो होना चाहते हैं ?

दारा दारा वाराक्य की श्रीर देखता है श्रीर चाराक्य कुछ विचारके लगता है।

चन्द्रगुप्त—देवि । कृतज्ञता का यन्धन श्रमोघ है ।

चाग्यक्य—राजकुमारी ! उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है, आपकी शंका निर्मूल है।

दांगङ्यायन—सन्देह न करो त्रलका ! कल्यागकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा । विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं।

यवन-सैनिक का प्रवेश---

यवन देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, क्या आज्ञा है ?

दाराड्यायन—मैं क्या आज्ञा टूँ सैनिक! मेरा कोई रहस्य नहीं, निभृत मंदिर नहीं, यहाँ पर सब का प्रत्येक चारा स्वागत है।

सैनिक जाता है

श्रालका—तो मैं जाती हूँ, श्राज्ञा हो। दाराड्यायन—कोई श्रातंक नहीं है श्रालका। ठहरों तो। चाराक्य—महात्मन्, हम लोगों को क्या श्राज्ञा है। किसी दूसरे समय उपस्थित हो ?

दागड्यायन—चागक्य ! तुमको तो कुछ दिनो तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला—उद्देग नहीं मिटा । अभी तक तुम्हारें हृद्य में हलचल मची है. यह अवस्था संतोपजनक नहीं।

सिकन्दर का सिल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रेटीज इत्यादि सहचर्म के साथ प्रवेश, सिकन्दर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं।

दाएड्यायन—स्वागत, अलचेन्द्र ! तुम्हं सुबुद्धि मिलं ।

सिकन्दर—महात्मन्! अनुगृहीत हुआ, परंतु मुभे कुछ और आशीर्वाद चाहिये।

दागुड्यायन —में झौर आशीर्वाद देने मे असमर्थ हूँ। क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होगे वे अमंगलजनक होगे।

सिकन्दर—मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ।

दागड्यायन जयघोष तुम्हारे चारण करेंगे, हत्या, रक्तपात और अग्निकागड के लिये उपकरण जुटाने में मुक्ते आनंद नहीं। विजयतृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलचेन्द्र! राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगों।

सिकन्दर—श्रच्छा—( चन्द्रगुप्त को दिखा कर )— यह तेजस्वी युवक कौन है ?

सिल्यूकस-यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है।

सिकन्दर—मैं आपका स्वागत करने के लिये आपने शिविर में निमंत्रित करता हूं।

चंद्रगुप्त—श्रनुगृहीत हुआ। श्राय्ये लोग किसी निमंत्रण को श्रम्बीकार नहीं करते।

सिकन्दर—( सिल्य्कस से)—तुमसे इनसे कव परिचय हुआ ? सिल्यूकस—इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ।

चंद्रगुप्त — आपका उपकार में भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रत्ता की थी। जब मैं अचेत पड़ा था। सिकन्दर—श्रच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं। तव तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा।

सिल्यूकस—जैसी आजा।

सिकन्द्र—( महात्मा से )— महात्मन् ! लौटती बार आपका फिर दर्शन करूँगा, जब भारत विजय कर खूँगा।

दाराड्यायन—अलचेन्द्र, सावधान !—( चंद्रगुप्त को दिखा कर )—देखो यह भारत का भावी सम्राट् तुम्हारे सामने चैठा है ।

सव स्तब्ध होकर चन्द्रगुप्त को देखते हैं श्रीर चन्द्रगुप्त श्राश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य श्रालोक।

पटाचेप

# द्वितीय श्रंक

चद्भायह में सिन्धु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृत्त के नीचे कार्नेलिया वैठी हुई।

कार्नेलिया—सिन्धु का यह मनोहर तट जैसे मेरी श्रॉखो के सामने एक नया चित्रं-पट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशान्त स्निग्धता जैसे हृदय मे घुस रही है। लम्बी यात्रा करके, जैसे मैं वही पहुँच गई हूँ, जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुन्दर है, कितना रमणीय है। हाँ श्राज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूँ, भूल तो नहीं गई।

### गाती है--

ऋरुण यह मधुमय देश हमारा 🧀

जहाँ पहुँच अनजान चितिज के। मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर—नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर—मङ्गल कुंकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे—शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किये—समभ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के वादल—बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनन्त की—पाकर जहाँ किनारा। हेम कुम्भ ले उषा सवेरे—भरती दुलकाती सुख मेरे। मिदर ऊँघते रहते जब—जग कर रजनीभर तारा। फिलिपस—( पवेश करके)—कैसा मधुर गीत है। कार्नेलिया,

नहीं।

तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे इम लोगो को भारत पर अधिकार करने मे अभी विलम्ब हो।

कार्ने ० — फिलिपस । यह, तुम हो ! त्राज दारा की कन्या वाल्हीक जायगी ?

फिलि॰—दारा को कन्या! नहीं कुमारी, सम्राज्ञी कहो। कार्ने॰—श्रसम्भव है फिलिप! ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समभ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी श्रिधकार कर लिया। वह देवकुमारी-सी सुन्दर वालिका सम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान् साम्राज्य की खूट में मिली हुई दासी है, प्रण्य-परिणीता पत्नी

फिलि॰—कुमारी ! प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है ?

कार्ने०—यदि प्रणय हो।
फिलि०—प्रणय को तो मेरा हृदय पहचानता है।
कार्ने०—( हॅसकर )— श्रोहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है।
फिलि०—कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हँसी उड़ाती हो।
कार्ने०—नहीं सेनापित। तुम्हारा उत्कट प्रेम बड़ा भयानक
होगा, उससे तो डरना चाहिए।

फिलि॰—(गम्भीर होकर)—मै पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रखने के लिये शिविर की सब स्त्रियाँ स्कन्धावार में सम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी ? कार्ने०—नहीं, संभवतः पिताजी को यही रहना होगा इस लिये मेरे जाने की आवश्यकता नहीं।

फिलि॰—(कुछ सोच कर)—कुमारी । न जाने फिर कब दुर्शन हो इसलिये एक बार इन कोमल करो को चूमने की आजा दो।

कार्ने - तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिपस!

फिलि॰—प्राण देकर भी नहीं कुमारी ! परन्तु प्रेम अन्धा है।

कार्ने ० तुम अपने अन्धेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिपस!

फिलिपस—( इधर-उधर देख कर )—यह नहीं हो सकता—

कार्ने लिया का हाथ पकडना चाहता है, वह चिल्लाती है—'रहा करो ! रचा करो !'—चदगुप्त प्रवेश करके फिलिपस की गर न पकड़ कर दवाता है, वह गिर कर चमा माँगता है, चद्रगुप्त छोड देता है।

कार्ने०-धन्यवाद श्रार्घ्यवीर !

फिलि॰—( लिजत होकर )—कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जास्रो, चमा करो।

कार्ने०— चमा तो कर दूँगी परन्तु भूल नहीं सकती। फिलिपस । तुम अभी चले जाओ।

फिलिपस नतमस्तक जाता है।

चंद्रगुप्त-चिलये आपको शिविर के भीतर पहुँचा दूँ।

कार्ने - पिताजी कहाँ हैं ? उनसे यह बात कह देनी होगी, यह घटना .. नहीं, तुम्ही कह देना।

चंद्रगुप्त — त्रोह वे मुक्ते बुला गये हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूँगा।

कार्ने ० -- आप चिलये, मैं आती हूँ। चंद्रगप्त का प्रस्थान।

कार्ने ०—एक घटना हो गई, फिलिपस ने विनती की उसे भूल जाने की, किन्तु उस घटना से और भी किसी का सम्बन्ध है, उसे कैसे भूल जाऊँ। उन दोनों में शृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी आह, कितना आकर्षक है। कितना तरंग-संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिये न उस साधु ने भविष्य वाणी की है—भारत सम्राट् होने की। उसमें कितनी विनयशील वीरता है!

#### प्रस्थान ।

( कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश )

सिकंदर — विजय करने की इच्छा छांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारम्भ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्देग जनक अंश नहीं। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश वे निमम हैं। सुनते हैं, पौरव ने केवल मेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिये या केवल देखने के लिये रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुँच जायंगे तब वे लड़ लेगे।

एनि०—मुमे तो ये लोग त्रालसी माछ्म पड़ते हैं।

सिकंदर—नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीचा तो तुम कर चुके—दाएड्यायन को देखा न । थोड़ा ठहरों, यहाँ के वीरो का भी परिचय मिल जायगा। यह श्रद्धत देश है।

एनि०-परंतु श्राम्भीक तो श्रपनी प्रतिज्ञा का सचा निकला-प्रबंध तो उसने श्रच्छा कर रक्खा है।

सिकंद्र—लोभी है ! सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़ कर सन्यासिनी हो गई है ।

एनि०—मुमे विश्वास नही होता, इसमें कोई रहस्य होगा।
पर एक बात कहूँगा, ऐसे, पथ मे साम्राब्य की समस्या हल करना
कहाँ तक ठीक है। क्यो न शिविर मे ही चला जाय ?

सिकदर—एनिसाक्रटीज, फिर तो परिसपोलिस का राजमहल छोड़ने को आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत मे मुक्ते कुछ ऐसी बातो पर विचार करना है जिन पर भारत-अभियान का भविष्य निर्भर है। मुक्ते उस नंगे ब्राह्मण की बातो से बड़ी आशंका हो रही है, भविष्य वाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं।

एक श्रोर से फिलिपस, श्राम्भीक, दूसरी श्रोर से सिल्यृकस श्रीर चन्द्रगुप्त का प्रवेश—

सिकंदर—कहो फिलिपस । तुम्हे क्या कहना है ? फिलि॰—आम्भीक से पूछ लिया जाय । आम्भीक—यहाँ एक षड्यत्र चल रहा है ! फिलि॰ - और उसके सहायक हैं सिल्यूकस। सिल्यूकस—(क्रोध ग्रीर ग्राश्चय से)—इतनी नीचता। श्रभी उस लज्जाजनक श्रपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा—उलटा श्रभियोग! प्रमाणित करना होगा फिलिपस! नहीं तो खड्ग इसका न्याय करेगा।

सिकंदर-जत्तेजित न हो सिल्यूकस !

फिलि॰—तलवार तो कभी का न्याय कर देती परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्ले विद्रोहीं की हत्या करना भी पाप नहीं, पुराय है।

# सिल्यृकस तलवार खींचता है

सिकंदर—तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ तुमने चन्द्रगुप्त के लिये अब क्या सोचा ?

सिल्यूकस—चन्द्रगुप्त ने श्रभी-श्रभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिपस के हाथ से श्रपमानित होने से बचाया है श्रौर में स्वयं यह श्रभियोग श्रापके सामने उपस्थित करनेवाला था।

सिकंदर-परंतु साहस नहीं हुआ, क्यो सिल्यूकस ।

फिलि॰—क्यो साहस होता—इनकी कन्या दाएड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वही पर विद्रोहकारिग्गी अलका भी आती है! और, चंद्रगुप्त के लिये यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट् होगा! सिल्यूकस – रोक, अपनी अबाधगति से चलनेवाली जीभ रोक!

सिकंदर—ठहरो सिल्यूकस ! तुम श्रपने को विचाराधीन सममो । हाँ तो चन्द्रगुप्त ! मुभे तुमसे कुछ पूछना है ।

चंद्रगुप्त-क्या है ?

सिकंदर—सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच-जन्मा जारज-संतान है। उसकी प्रजा असंतुष्ट है। और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयक्ष कर रहे हो ?

चन्द्रगुप्त—हस्तगत ! नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया। है, मैं मगध का उद्घार करना चाहता हूं ।

सिकंदर—श्रौर उस त्राह्यण के कहने पर श्रपने सम्राट् होने का तुम्हे विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति देखते हुए श्रसम्भव भी नही जान पड़ता।

चंद्रगुप्त-श्रसंभव क्यो नही ?

सिकंदर—हमारी सेना इसमे सहायता करेगी फिर भी असम्भव है!

चंद्रगुप्त—सुमे श्रापसे सहायता नही लेनी है।

सिकंदर—(क्रोध से)—फिर इतने दिनो तक शीक-शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य ?

चंद्रगुप्त-एक सादर निमन्नण श्रौर सिल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके श्रनुरोध की रत्ता। परन्तु में यवनों को श्रपना शासक बनने को श्रामंत्रित करने नहीं श्राया हूँ। सिकंदर-परंतु इन्ही यवनो के द्वारा भारत जो त्राज तक कभी भी त्राक्रांत नहीं हुत्रा है, विजित किया जायगा।

चंद्रगुप्त-वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिये अभी से इतनी उछल-कूद मचाने की आवश्यकता नहीं।

सिकंदर-अबोध युवक, तू गुप्तचर है!

चंद्रगुप्त—नही, कदापि नही। श्रवश्य ही यहाँ रहकर यवन रण-नीति से मै कुछ परिचित हो गया हूँ। मुक्ते लोभ से पराभूत गांधारराज श्राम्भीक समभने की भूल न होनी चाहिये; मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। परन्तु यवन छुटेरो की सहायता से नहीं।

सिकंदर — तुमको अपनी विपत्तियो से डर नही-प्रीक छटेरे हैं। चंद्रगुप्त — क्या यह भूठ है ? छट के लोभ से हत्या-ब्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर-सेना कहना, रण-कला का उपहास करना है।

सिकंदर—( श्राश्चय्य श्रीर क्रोध से )—सिल्यूकस!

चंन्द्रगुप्त—सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त के कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिये।

श्राम्भीक-शिष्टता से बाते करो।

चंद्रगुप्त—स्वच्छ हृद्य भीरु-कायरो की-सी वंचक शिष्ट्रवा नहीं जानता। श्रनार्थ्य ! देशद्रोही ! श्राम्भीक ! चंद्रगुप्त रोटियो की लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं श्राया है ।

सिकंदर-बन्दी कर लो इसे !

६५ द्वितीय श्रंक

श्राम्भीक, फिलिपस, एनिसाक्राटीज़ हुट पड़ते हैं, चन्द्रगुप्त श्रसाधारण वोरता से तीनों को घायल करता हुत्रा निकल जाता है।

सिकंदर - सिल्यूकस! सिल्यूकस - सम्राट्! सिकंदर - यह क्या?

् सिल्यूकस—आपका अविवेक। चन्द्रगुप्त एक वीर युवक है! यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता द्योतक है सम्राट्! हम लोग जिस काम से आये हैं, उसे करना चाहिये। फिलिपस को अन्तःपुर की महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिये।

सिकंदर-( सोच कर )- श्रच्छा जात्रो !

मस्थान

२

#### भेलम-तट का वनपथ

चारास्य, चंद्रगुप्त, श्रीर श्रलका का प्रवेश

अलका—आर्ये । अब हम लोगों का क्या कर्त्तव्य है ?

चाणक्य-पलायन।

चन्द्र०--व्यंग्य न कीजिये गुरुदेव !

चाएक्य-दूसरा उपाय क्या है ?

अलका—है क्यो नहीं ?

चाणक्य-हो सकता है,-( दूसरी श्रोर देखने लगता है)

चन्द्र०--गुरुदेव!

चाण्वय-परित्राजक होने की इच्छा है क्या ? यही एक सरल उपाय है!

चन्द्र०—नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्त्तव्य है श्रीर शक्ति भर प्रयत्न कहूँगा।

चाणक्य-यह तो अच्छी बात है। परन्तु सिंहरण अभी नही आया।

चन्द्र०- उसे समाचार मिलना चाहिये।

चागाक्य-श्रवश्य मिला होगा।

अलका-यदि न आ सके ?

चागाक्य—जब काली घटात्रों से त्राकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तव्ध हो, उमस बढ़ रही हो, श्रौर श्रापाढ़ के श्रारम्भिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिये ?

अलका-जल बरसने की ।

चाण्क्य—ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिहरण् मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है।

चन्द्र०—उधर देखिये—वे दो व्यक्ति कौन स्त्रा रहे हैं! सिहरण का सहारा लिये वृद्ध गाथारराज का प्रवेश

चाग्यन्य-राजन् ।

गांधारराज—विभव की छलनात्रों से वंचित एक वृद्ध ! जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो—मैं वही, एक अभागा मनुष्य हूं !

अलका—पिताजी !—( गले से लिपट जाती है।)

गांधार०-वेटी श्रलका ! श्ररे तू कहाँ भटक रही है !

ञ्चलका—कही नही पिताजी ! ञ्चापके लिये छोटी-सी मोपड़ी वना रक्खी है, चिलये विश्राम कीजिये।

गांधार०—नहीं, तू मुमें अवकी मोपड़ी में विठाकर चली जायगी। जो महलों को छोड़ चुकी है, उसका मोपड़ियों के लिये क्या विश्वास!

श्रतका—नहीं पिताजी, विश्वास कीजिये। (सिहरण से) मालव! में कृतज्ञ हुई।

सिहरण सिस्मत नमस्कार करता है। पिता के साथ श्रलका का प्रस्थान

चाणक्य-सिंहरण ! तुम आ गये, परन्तु,....

सिंह०—िकन्तु परन्तु नहीं आर्थ्य ! आप आजा दोजिये, हम लोग कर्त्तव्य में लग जाय ! विपत्तियों के वादल मॅडरा रहे हैं।

चाएक्य—उसकी चिन्ता नहीं । पौधे ऋँधकार में बढ़ते हैं, श्रीर मेरी नीति-लता भी उसी भॉति विपत्ति-तम में लहलहीं होगी। हाँ, केवल शौर्य्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समम लो, चाएक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो— तुम लोग प्रस्तुत हो ?

सिंह०—हम लोग प्रस्तुत है। चाराक्य—तो युद्ध नही करना होगा। चंद्र०—फिर क्या ?

चाणक्य—सिंहरण श्रीर श्रलका को नट श्रीर नटी बनना होगा, चंद्रगुप्त बनेगा सँपेरा श्रीर में ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना मे जो एक गुल्म श्रपनी छावनी श्रलग डाले है, वे सैनिक कहाँ के हैं?

चंद्र०--नहीं जानता।

चाणक्य—श्रभी जानने की श्रावश्यकता भी नही। हम लोग उसी सेना के साथ श्रपने स्वांग रखेंगे। वही हमारे खेल होगे। चलो हम लोग चले, देखो—वह नवीन गुल्म का युवक-सेनापित जा रहा है। पुरुष-वेश में कल्याणी श्रीर सैनिक का प्रवेश

कल्याणी—सेनापित ! मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया पर श्रव कोई मार्ग वताश्रो जिसमे मैं सफलता प्राप्त कर सक्टूँ। पर्व्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश है।

सेना०-राजकमारी ।

कल्याणी-सावधान सेनापति !

सेनापति—चमा हो, श्रव ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है।

कल्याणी-वह क्या ?

सेना०-घायलों को गुश्रूपा का भार ले लेना है।

कल्याणी-मगध सेनापति ! तुम कायर हो ।

सेना०—तव जैसी खाजा हो !—( म्वगत )— स्त्री को खर्धीनता वैसे ही बुरी होती है तिस पर युद्ध चेत्र में ! भगवान ही वचावें ।

कल्याणी — मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों श्रोर से घिर जाय, उस समय उसका उद्घार करके 'श्रपना मनोरथ पूर्ण कहाँ।

सेना०- यात तो श्रन्छी है।

फल्याणी—श्वीर तब तक हम लोगों की रिक्त सेना—(स्क कर देगते हुए )—यह लो पर्वतेश्वर इधर ही श्वा रहा है !

पर्वतेत्र्यर पा युद्ध वैश में प्रवेश

पर्व्यतेश्वर—(इन दिग्जा कर) वह किस गुल्म का शिविर है युवक ? कल्याणी—मागध गुल्म का महाराज !

पर्व०-मगध की सेना, असम्भव! उसने तो रए-निमंत्रए ही ऋस्वीकृत किया था।

कल्याणी-परन्तु मगध की वड़ी सेना मे से एक छोटा-सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिये परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है।

पर्व०-प्राच्य मनुष्यो मे भी इतना उत्साह !-( हॅसता है )

कल्याणी—महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा मे नहीं है!

पर्व०—( हंस कर )—प्रगल्भ हो युवक, परन्तु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ ! तुम बड़े सुन्दर सुकुमार युवक हो, इसलिये साहस न कर बैठना । तुम मेरी रिचत सेना के साथ रहो तो अच्छा । सममा न ।

चंद्रगुप्त, सिहरण श्रीर श्रलका का वेश वदले हुए प्रवेश सिह०—खेल देख लो खेल। ऐसा खेल—जो कभी न देखा

हो न सुना ! पर्व० - नट ! इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं ! श्रलका-क्या युद्ध के पहले ही घवरा गये, सेनापति । वह

भी तो वीरो का खेल ही है!

पवं - वड़ी ढोठ है!

कल्याणी—जैसी श्राज्ञा

चन्द्र०—न हो तो नागो का ही दर्शन कर लो । कल्याग्री—बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग

कल्याणी—बड़ा को उक है महाराज, इन नागा का य लाग किस प्रकार वश कर लेते हैं ?

चन्द्र०—( सम्बम से )—महाराज हैं ! तव तो अवश्य पुर-स्कार मिलेगा।

संपेरों की-सी चेटा करता है, पिटारो खोल कर सॉप निकालता है कल्यागी—श्राश्चर्य्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है, परन्तु मनुष्य को नहीं।

पर्व०—नट, नागो पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है ?

चंद्र०—मंत्र महोषधि के भाले से बड़े बड़े मत्त नाग वशी-

पर्व० - भाले से ?

सिह० — हाँ महाराज । वैसे ही जैसे भालो से मद्मत्त मातंग।

पर्व्व०-तुम लोग कहाँ से आ रहे हो ?

सिंह०-ग्रीको के शिविर से।

चन्द्र०—उनके भाले भारतीय हाथियों के लिये वज ही है। पर्व०—तुम लोग अगम्भीक के चर तो नहीं हो ?

सिंह०-रातोरात यवन सेना वितस्ता के पार हो गयी है-

समीप है, महाराज ! सचेत हो जाइये !

पर्व० - मागध नायक । इन लोगो की वंदी करो।

चन्द्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है

श्रलका-उपकार का भी यह फल !

चन्द्र०—हम लोग, वंदी ही हैं। परन्तु रगा-व्यृह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिये। जाइये महाराज । यवन रगा-नीति भिन्न है।

पर्वतेरवर उद्घिग्न भाव से जाता है

कल्याणी—( सिहरण से )—चलो हमारे शिविर मे ठहरो। फिर बताया जायगा।

चंद्र०-सुभे कुछ कहना है।

कल्याणी-अच्छा तुम लोग आगे चलो।

सिंहरण इत्यादि श्रागे वढते हैं

चन्द्र०—इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी —परन्तुं तुम कौन हो—(ध्यान से देखती हुई)—मैं तुमको पहचान ....

चन्द्र०--मगध का एक सँपेरा !

कल्याणी—हूँ ! श्रौर भविष्यद्वक्ता भी !

चन्द्र - मुमो मगध की पताका के सम्मान की .....

कल्याणी—कौन ? चंद्रगुप्त तो नही ?

चंद्र०-अभी तो एक संपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी!

कल्याग्गी—( एक चग चुप रहकर )—हम दोनो को चुप रहना चाहिये। चलो।

दोनों का प्रस्थान

3

### युद्धचेत्र, सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर

पर्व०-सेनापति, भूल हुई।

सेना०—हाथियों ने ही ऊधम मचा रक्खा है और रथी-सेना भी व्यर्थ-सी हो रही है।

पर्व०—सेनापति, थुद्ध मे जय या मृत्यु—दो में से एक होनी चाहिये।

सेना०—महाराज, सिकंदर को वितस्ता पर यह श्रच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड़ों में कितनो धार हैं। स्वयं सिकंदर का श्रश्व मारा गया श्रीर राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर न सम्हाल सका।

पर्व०—प्रशंसा का समय नहीं है। शीघ्रता करो । मेरा रागाज प्रस्तुत हो, में स्यय गजसेना का संचालन कहँगा। चलो। सब जाते हैं

कल्याणी श्रौर चंद्रगुप्त का प्रवेश

कल्याणी—चंद्रगुप्त, तुम्हे यदि मागध-सेना विद्रोही जान कर वंदी वनावे ?

चंद्र०-वंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुग द्वेष से सव जकड़े हैं। मुक्तको इसकी चिन्ता भी नही। परन्तु राजकुमारी का युद्धचेत्र में त्र्याना त्रानोखी बात है।

कल्याणी - केवल तुम्हे देखने के लिये ! मैं जानती थी कि

तुम युद्ध मे अवश्य सम्मिलित होगे और मुक्ते भ्रम हो रहा है कि , तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ।

चन्द्र०—परन्तु राजकुमारी, मेरा हृद्य देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृतिलता मुरभा गयी है। कल्याणी—चन्द्रगृप्त!

चन्द्र०—राजकुमारी ! समय नहीं । देखों—वह भारतीयों के प्रतिकृत दैव ने मेघमाला का सृजन किया है । रथ बेकार होंगे अऔर हाथियों का प्रत्यावर्त्तन और भी भयानक हो रहा है ।

कल्याणी—तब ! मगध-सेना तुम्हारे ऋधीन है ; जैसा चाहो। करो।

चन्द्र०—पहले उस पहाड़ी पर सेना।एकत्र होनी चाहिये। शीव्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूँ।

कल्यागाी-चलो!

## मेघों की गडगड़ाहट दोनों जाते हैं

एक श्रोर से सिल्यूकस दूसरी श्रोर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश, युद्ध सिल्यू०—पर्व्वतेश्वर १ श्रस्त रख दो ! पर्व०—यवन ! सावधान ! बचाश्रो श्रपने को !

तुमुल युद्ध , घायल होकर, सिल्यूकस का हटना

पर्व० — सेनापित ! देखों, उन कायरों को रोको । उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय-पराजय की चिन्ता नहीं । इन्हें वतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं । बादलों से पानी वरसने की जगह वज्र वरसे , सारी गजसेना छिन्न-भिन्न हो जाय, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से वहे ; परन्तु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिये असंभव है । धम्युद्ध मे प्राण्-भिन्ना माँगनेवाले भिखारों हम नहीं । जाओं उन भगोड़ों से एक वार जननी के स्तन्य की लुज्जा के नाम पर रुकने के लिये कहों ! कहों कि मरने का च्या एक ही है । जाओं ।

सेनापित का प्रस्थान, सिंहरण श्रीर श्रलका का प्रवेश सिंह०—महाराज । यह स्थान सुरिच्चत नहीं । उस पहाड़ी पर चिलिये ।

पर्व०--तुम कौन हो युवक !

सिह०-एक मालव।

पर्व०—मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव । खड़-क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो। डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ।

सिह०—महाराज ! यवनो का एक दल वह आ रहा है ! पर्व०--आने दो । तुम हट जाओ ।

सिल्यूकस श्रीर फिलिपस का प्रवेश—सिहरण श्रीर पर्वतेश्वर का युद्ध श्रीर लडयडा कर गिरने की चेष्टा । चद्दगुप्त श्रीर कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुँचना, दूमरी श्रीर से सिकंदर का श्राना । युद्ध वंद करने के लिए सिकंदर की श्राजा।

चंद्र०—युद्ध होगा ! सिकं०—कौन, चंद्रगुप्त ! चन्द्र०—हाँ देवपुत्र !

सिकं०—िकससे युद्ध ! मुमूर्षु घायल पर्वतेश्वर—वीर पर्व-तेश्वर से कदापि नहीं । आज मुमे जय-पराजय का विचार नहीं है । मैने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है । होमर की किवता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यच्च देखा । भारतीय वीर पर्वतेश्वर ! अब में तुम्हारें साथ कैसा व्यवहार कहूँ ?

पर्व०—( रक्त पोंछते हुए )—जैसा एक नरपति श्रन्य नरपित के साथ करता है, सिकंदर !

सिकं०—मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। ¦विस्मय-विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किये बिना मैं नही रह सकता—धन्य । श्रार्थ्य वीर ।

पर्व०—मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चन्द्र०—पंचनद नरेश! श्राप क्या कर रहे हैं। समस्त मागध सेना श्रापकी प्रतीत्ता मे है, युद्ध होने दीजिये।

कल्याणी—इन थोड़े से ऋर्घजीव यवनो को विचलित करने के लिये पर्याप्त मागध सेना है। महाराज! आज्ञा दीजिये।

पर्व०—नहीं युवक । वीरता भी एक सुन्दर कला है, उस पर मुग्ध होना त्र्याश्चर्य्य की बात नहीं, मैने वचन दे दिया, <sup>त्रुव</sup> सिकन्दर चाहे हटें। सिकं०-कदापि नही।

कल्याणी—(शिरल्राण फेंक कर)—जातो हूँ चित्रिय पर्वते-श्वर! तुम्हारे पतन मे रचा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई!

पर्व०--तुम कौन हो ?

चन्द्र०- मागध-राजकुमारी कल्याणी देवी!

पर्व० - श्रोह पराजय ! निकृष्ट पराजय !

चदगुप्त श्रीर कल्याणी का प्रस्थान, सिकन्दर श्राश्रय्य से देखता है, श्रालका घायल सिंहरण को उठाया चाहती है कि श्राम्भीक श्राकर दोनों को वन्दी करता है।

पर्व०-यह क्या !

श्राम्भीक—इनको श्रभी वन्दी बना रखना श्रावश्यक है। पर्व०—तो ये लोग मेरे यहाँ रहेगे।

सिकं०-पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो !

#### मालव में सिहरण के उद्यान का एक श्रश

मालविका—( प्रवेश करके )—फूल हॅसते हुए आते है, फिर मकरंद गिरा कर मुरभा जाते हैं, ऑसू से धरणी को भिगो कर चले जाते हैं! एक स्निग्ध समीर का भोका आता है, निश्वास फेक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिये हैं? नहीं, सबके लिये एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिये हैं तो कोई हॅसने के लिये—(विचारती हुई)—आजकल तो छुट्टी-सी है परन्तु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है, उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो—वह युवक आ गया!

सिर मुका कर फूल सँवारने लगती है; ऐन्द्रजालिक के वेश में चद्रगुप्त का प्रवेश

घंद्र०--मालविका !

माल०--क्या आज्ञा है ?

चन्द्र० — तुम्हारे नागकेसर की क्यारी कैसी है ?

माल०-हरी भरी !

चन्द्र०—त्राज कुछ खेल भी होगा ; देखोगी ?

माल॰—खेल तो नित्य ही देखती हूँ। न जाने कहाँ में लोग श्राते हैं, श्रीर कुछ न कुछ श्रभिनय करते हुए चल जाते हैं। इमी जद्यान के कोने से, वैठी हुई सव देखा करती हूँ।

चन्द्र०--मालविका, तुमको कुछ गाना त्राता है ?

माल०-श्राता तो है, परन्तु .

चन्द्र०-परन्तु क्या ?

मालविका – युद्धकाल है। देश में रणचर्चा छिड़ी है। त्र्याजकल मालवस्थान में कोई गाता वजाता नहीं।

चंद्र०—रगा-भेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन छूँ तो कोई हानि न होगी। मालविका! न जाने क्यो आज ऐसी कामना जाग पड़ी है।

माल०-श्रच्छा सुनिये-

श्रचानक चाराक्य का प्रवेश

चाणक्य-छोकरियो से वार्ते करने का समय नहीं हैं मौर्घ्य !

चंद्रगुप्त—नहीं गुरुदेव । मैं त्राज ही विपाशा के तट से त्राया हूँ, यवन-शिविर भी घूम कर देख त्राया, हूँ।

चाग्य-क्या देखा ?

चंद्रगुप्त—समस्त यवन-सेना शिथिल हो गई है। मगध का इन्द्रजाली जान कर मुमसे यवन-सैनिको ने वहाँ की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा — पंचनद के सैनिको से भी दुर्द्धर्ष कई लच्च रण-कुशल योद्धा शतद्र तट पर तुम लोगो की प्रतीचा कर रहे है! यह सुनकर कि नन्द के पास कई लाख सेना है, उन लोगो मे आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया।

चाण्क्य—हाँ । तब क्या हुआ ? केलिस्थनीज के श्रनुयायियों ने क्या किया ? चद्र०—उनकी उत्तेजना से सैनिको ने विपाशा को पार करना श्रस्वोकार कर दिया श्रौर यवन, देश लौट चलने के लिये श्राप्रह करने लगे। सिकन्दर के बहुत श्रनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिये सहमत नहीं हुए। इसलिये रावों के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुश्रा है। श्रव उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है।

चाणक्य - त्र्रौर क्षुद्रको का क्या समाचार है ?

चंद्र०—वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगद्विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाय । परन्तु इस समय यहाँ सिंहरण का होना ऋत्यन्त श्रावश्यक है।

चाणक्य—अच्छा देखा जायगा। संभवतः स्कन्धावार में मालवों की युद्ध-परिषद् होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद०—चलिये मैं अभी आया।

#### चाणक्य का प्रस्थान

माल०—यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध । चंद्र०—कुछ चिन्ता नहीं । श्रभी कल्याणी नहीं श्राई । एक सैनिक का प्रवेश—

चंद्र०—क्या है ? सैनिक—सेनापति ! मगध-सेना के लिये क्या श्राज्ञा है <sup>?</sup> चंद्र०—विपाशा श्रीर शतद्रु के बीच जहाँ श्रत्यन्त संकीर्ण भू-भाग है वही अपनी सेना रखीं। सिर्पिए रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनो के लिये बड़ा साधारण काम हो जायगा। सिकन्दर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिये कि वे भयभीत हो!

सैनिक—अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे ? उनकी इच्छा मालव मे ठहरने की नहीं है।

चंद्र० — राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना श्रीर कह देना कि मैं सेनापित का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी श्राजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मै सेनापित होने के लिये श्रामंत्रित किया गया हूँ। इसलिये मैं यहाँ रह कर भी मगध की श्रच्छी सेवा कर सक्गा।

सैनिक—जैसी श्राज्ञा।—(जाता है) चंद्रगुप्त—(कुछ सोच कर)—सैनिक! फिर लौट श्राता है

सैनिक - क्या आज्ञा है १

चंद्र०—राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जायँ।

सैनिक —इसका उत्तर भी लेकर त्र्याना होगा ? चंद्र० —नहीं।

सैनिक का प्रस्थान

माल०—मालव मे बहुत-सी वातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध-पिपासा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्र० — तो क्या तुम इस देश की नहीं हो ?

माल०—नहीं, मैं सिन्धु की रहनेवाली हूँ आर्य्य ! वहाँ युद्ध-विम्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं। प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं। इसिलये अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुन्दर पालना मेरा सिन्धु देश है।

चन्द्र०—तो यहाँ कैसे चली आई हो ?

माल०—मेरी इच्छा हुई, कि श्रौर देशों को भी देखूं। तच्हिशा में राजकुमारी श्रलका से कुछ ऐसा स्तेह हुश्रा कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुमे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिहरण बड़े सहदय हैं। परन्तु मागध, तुमको देख कर तो मैं चिकत हो जाती हूँ! कभी इन्द्रजाली कभी कुछ! भला इतना सुन्दर रूप तुम्हे विकृत करने की क्या श्रावश्यकता है?

चंद्र०—शुभे, मै तुम्हारी सरतता पर मुग्ध हूँ । तुम इन वातों को पूछ कर क्या करोगी ? (प्रस्थान)

माल०—स्नेह से हृद्य चिकना हो जाता है, परन्तु विछलने का भय भी होता है।—श्रद्भुत युवक है। देखूँ कुमार सिंहरण कब श्राते है।—

#### ¥

स्थान—वन्दीगृह, घायल सिहरण श्रीर श्रलका

अलका - अब तो चल फिर सकाेगे ?

सिंह० - हाँ अलका, परन्तु बन्दीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है।

अलका—नहीं मालव, बहुत शीघ स्वस्थ होने की चेष्ठा करो। तुम्हारी आवश्यकता है।

सिंह०--क्या ?

श्रलका—सिकन्दर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनद् से संधि हो गई, श्रब यवन लोग निश्चिन्त होकर श्रागे बढ़ना चाहते हैं। श्राय्ये चाणक्य का एक चर यह सन्देश सुना गया है।

सिंह०--कैसे ?

अलका — चपणक-वेश में गीत गाता हुआ भीख मॉगता स्थाता था, उसने संकेत से अपना तात्पर्य्य कह सुनाया।

सिह०—तो क्या श्रार्य्य चार्याक्य जानते हैं कि मै यहाँ बन्दी हूं ?

श्रातका हाँ, श्रार्थ्य चाण्वय इधर की संब घटनाश्रो को जानते है।

सिंह० - तव तो मालव पर शीघ्र ही श्राक्रमण होगा!

श्रलका कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर श्रार्थ्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य्य किया है। क्षुद्रको श्रौर मालवो मे संधि हो गई है। चन्द्रगुप्त को उनकी सिमलित सेना का सेनापित बनाने का उद्योग हो रहा है।

सिंह०—(डठ कर)-तब तो अलका, मुक्ते शीघ्र पहुँचना चाहिये। अलका—परन्तु तुम बन्दी हो ।

सिह० - जिस तरह हो सके अलके, मुभे पहुँचाओ।

श्रलका—(कुछ सोचने लगती है)—तुम जानते हो कि मैं क्यों बन्दिनी हूँ ?

सिह०-क्यो ?

श्रातका—श्राम्भीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई श्रौर स्वयं सिकन्दर ने विरोध मिटाने के लिये पर्वतेश्वर की भिगनी से श्राम्भीक का व्याह कर दिया है। परन्तु श्राम्भीक ने यह जान कर भी कि मै यहाँ बन्दिनी हूँ, मुक्ते छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भोतरी इच्छा थी, कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊँ। परन्तु मैंने श्रस्वीकार कर दिया।

सिह०-ज्ञलका, तब क्या करना होगा ?

अलका यदि में पर्वतेश्वर से व्याह करना स्वीकार करूँ तो सम्भव है कि तुमको छुड़ा दूँ।

सिह० — मै ... श्रलका । मुमसे पूछती हो !

अलका—दूसरां<sup>,</sup> उपाय क्या है ?

सिंह०—मेरा सिर घूम रहा है। अलका । तुम पर्वतेश्वर की प्रण्यिनी बनोगी! अच्छा होता कि इसके पहले ही मै न रह जाता!

श्रलका—क्यो मालव, इसमे तुम्हारी कुछ हानि है ? सिंह०—कठिन परीत्ता न लो श्रलका ! मैं बड़ा दुर्वल हूँ । मैंने जीवन श्रौर मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। श्रलका—मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी श्राशा मे है।

सिंह० श्रीर तुम पंचनद की श्रधीश्वरी बनने की श्राशा मे .. . तब मुक्ते रणभूमि में प्राण देने की श्राज्ञा दो।

अलका — (हॅसती हुई) — चिढ़ गये । आर्य्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र-संचालन करने के लिये में यहाँ की रानी बन जाऊँ।

सिंह० — यह भी कोई हँसी है। अलका — बंदी जाओ सो रहो, मै आज्ञा देती हूँ। (सिहरण का प्रस्थान)

अलका - सुन्दर निश्छल हृद्य, तुमसे हँसी करना भी अन्याय है ! परन्तु व्यथा को द्वाना पड़ेगा । सिहरण को मालव भेजने के लिये प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा ।

### गाती है--

प्रथम थौवन-मिद्रा से मत्त, प्रेम करने की थी परवाह, ज्रौर किसको देना है हृद्य, चोन्हने की न तिनक थी चाह। बेंच डाला था हृद्य अमोल, आज वह माँग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली वेकाम। उड़ रही है हृत्पथ मे धूल, आ रहे हो तुम वे-परवाह, करूँ क्या हग-जल से छिड़काव, वनाऊँ मैं यह विछलन राह।

सम्हलते धीरे धीरे चलो—इसी मिस तुमको लगे विलम्ब, सफल हो जीवन की सव साध — मिले आशा को कुछ अवलम्ब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत वह चलेगा आँखो की राह, र दुर्लभ होगी पहचान, रूप-रत्नाकर भरा अथाह।

पर्वतेश्वर का प्रवेश —

पर्व० — सुन्दरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी १
अलका — यह बंदी बनानेवाले की इच्छा पर निर्भर करता है १
पर्व० — तुम्हे कौन वंदी कहता है १ यह तुम्हारा अन्याय है, अलका । चलो, सुसिंजित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है।
अलका — नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि

उनके लोभ से मनुष्य त्राजीवन मानसिक कारावास भोगता है।

पर्व०-इसका तात्पर्घ्य ?

श्रलका—कोमल शय्या पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है—यही उन विलास पूर्ण राजभवनो का प्रलोभन है।

पर्व०—ब्यंग न करो त्रालका । पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है, वह भारत का एक एक बचा जानता है। परन्तु देव प्रतिकृत हो तब क्या किया जाय ।

अलका — मैं मानती हूँ, परन्तु आपकी आत्मा इसे मानने के लिये प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिये, देश के लिये, प्राम्य देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनो को प्रसन्न करने के लिये बंदी किये गये!

पर्व०-वंदी कैसे ?

श्रलका—वंदी नहीं तो श्रीर क्या ? सिंहरण जो श्रापके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, श्राज तक वह क्यो रोका गया ? पंचनद-नरेश, श्रापका न्याय श्रत्यन्त सुन्दर है न !

पर्व० — कौन कहता है कि सिंहरण वंदी है। उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्र-युद्ध किया चाहता हूँ !

श्रलका - क्यो ?

पर्व०-क्योंकि ऋलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते।

श्रलका—महाराज, यदि भूपालों का-सा व्यवहार न माँग कर श्राप सिकंदर से द्वंद्व-युद्ध माँगते, तो श्रलका को विचार करने का श्रवसर मिलता।

पर्व० - यदि मैं सिकंदर का विपत्ती बन जाऊँ तो तुम मुके प्यार करोगी श्रलका ? सच कहो ।

अलका- तत्र विचार करूँगी, पर वैसी सम्भावना नहीं। पर्व०-क्या प्रमाण चाहती हो अलका ?

अलका—सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना, यवनों की सहायक न बने, और सिंहरण अपने मालव की रत्ता के लिये मुक्त किया जाय।

पर्व०-मुभे स्वीकार है।

त्रज्ञका—तो मैं भी राजभवन में चलने के लिये प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर—

पर्व०-वह क्या ?

श्रलका—यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतन्त्र रहूँगी। पंचनद-नरेश, यह दस्युदल बरसाती बाढ़ के समान निकल जायगा, विश्वास रिखये।

पर्व०—सच कहती हो श्रलका! श्रच्छा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वही होगा। सिंहरण के लिये रथ श्रावेगा श्रीर तुम्हारे लिए शिविका। देखों भूलना मत।

चिंतित भाव से प्रस्थान

६

## मालवों के स्कथावार में युद्ध-परिषद्

देवबल—परिषद् के सम्मुख में यह ज्ञप्ति उपस्थित करता हूं कि यवन-युद्ध के लिये जो संधि मालव-क्षुद्रको से हुई है उसे सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि दोनो गणो की एक सम्मिलित सेना बनाई जाय और उसके सेनापित क्षुद्रको के मनोनीत सेनापित मागध चन्द्रगुप्त ही हो। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य-संचालन हो।

सिंहरण का प्रवेश-परिपद में हर्ष

सव--कुमार सिंहरण की जय!

नागदत्त—मगध एक साम्राज्य है। लिच्छिवि श्रौर वृजि गणतत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह श्रन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

सिंह०—मै मालव-सेना का वलाधिकृत हूँ। मुमे सेना का अधिकार परिषद् ने प्रदान किया है और साथ हो मै सिन्धिन विप्रहिक का कार्य भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति मै स्वयं देख आया हूँ और मागध चद्रगुप्त को भी भलीभाँति जानता हूँ। मै चन्द्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिये सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है—उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्थ्य चाणक्य के गम्भीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करे।

गर्णमुख्य—श्रार्थ्य चार्णक्य व्यासपीठ पर श्रावे।

चाराक्य--( व्यासपीठ से )—उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालवराष्ट्र को परिषद् का मैं अनुगृहीत हूं कि ऐसे गम्भीर अव-सर पर मुक्ते कुछ कहने के लिये उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र श्रीर एकराज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छिव वृजियों का अपकार करने वाला मगध का एकराज्य, शीघ्र ही गर्णतंत्र में परिवर्त्तित होने वाला है। युद्धकाल मे एक नायक की श्राज्ञा साननी पड़ती है। वहाँ शलाका प्रहरण करके शस्त्र प्रहार करना असम्भव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति मे चन्द्रगुप्त से बढ़ कर इस कार्य के लिये दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता-प्रदेश के अधीश्वर पर्व-तेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन-सहायता का न आवेगी। उसी के प्रयत से यवन-सेना मे विद्रोह भी हो गया है जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूट-नीति प्रत्यावर्तन मे भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही न्सेना को स्थलमार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नौबल के द्वारा स्वयं सिधु-संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमे मालवों का नाश निश्चित है। अतएव, सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वरण करें तो क्षुद्रको का सहयोग भी आप लोगो के मिलेगा। चंद्रगुप्त को उन लोगो ने भी सेनापित बनाया है।

नाग०-ऐसा नहीं हो सकता !

चाणक्य—प्रवल प्रतिरोध करने के लिये दोनो सैन्य में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही, क्षुद्रको को संधि की मर्च्यादा भी रखनी चाहिये। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सिम्मिलित होने वाले वोरो को एकिनष्ठ होना ही लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनो ही स्वतंत्र संघ है और रहेगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा।

नाग०—समभ गया, चन्द्रगुप्त को ही सिम्मिलित सेना का सेनापित बनाना श्रेयस्कर होगा।

सिंह०—श्रत्रपान श्रीर भैषज्य सेवा करनेवाली स्त्रियों ने मालविका को श्रपना प्रधान वनाने की प्रार्थना की है।

गण्मुख्य —यह उन लोगों की इच्छा पर है। श्रस्तु, महा-बलाधिकृत-पद के लिये चंद्रगुप्त को वरण करने की श्राज्ञा परिषद् देती है।

समवेत जयघोष

## पर्वतेश्वर का प्रासाद

श्रातका—सिहरण मेरी श्राशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ । श्राज इसका कुछ निबटारा करना होगा । श्रव श्राधिक नहीं—(श्राकास की श्रोर देख कर )—तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला श्राकाश—जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा-गणित की समस्या सिद्ध करने के लिये विन्दु दे रहा है!

पर्वतेश्वर का प्रवेश-

पर्व०-- ऋलका ! बड़ी द्विविधा है।

ञ्चलका-क्यो पौरव ।

पर्व०—में तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूं कि मालव-युद्ध में मैं भाग न लूंगा, परन्तु सिकन्दर का दूत आया है कि आठ सहस्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है, कि कुछ यवन-सेना अपने देश को लौट रही है।

श्रलका - ( श्रन्यमनस्क होकर ) - हाँ कहते चलो ।

पर्व०-तुम क्या कहती हो अलका ?

श्रलका—में सुनना चाहती हूं !

पर्व०-वतलाओं मैं क्या करूँ ?

अलका — जो अच्छा सममो। मुमे देखने दो ऐसी सुन्दर् वेग्गी — फूलो से गुँधी हुई श्यामारजनी की सुन्दर वेग्गी — श्रहा!

पर्व०--क्या कह रही हो ?

**अलका—गाने की इच्छा होती है, सुनोगे** ?

## गाती हैं—

विखरी किरन अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख, छायापथ में राह देखती गिनती प्रणय-अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन-पंथ में उड़ न रही है कोमल धूल, कादिम्बनी उठी यह ढकने वाली दूर जलिध के कूल। समय-विहग के कृष्णपच्च में रजत चित्र-सी अंकित कौन— तुम हो सुन्दिर तरल तारिके। बोलो कुछ बैठो मत मौन। मन्दिकिनी समीप भरी फिर प्यासी आँखे क्यो नादान रूप-निशा की ऊषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। पर्व०—अलका। मैं पागल होता जा रहा। हूँ। यह तुमने क्या कर दिया है।

अलका —मै तो गा रही हूँ।

पर्व०-परिहास न करो। बताओं में क्या करूँ ?

श्रलका—यदि सिकन्दर के रण निमन्त्रण मे तुम न जाश्रोगे तो तुम्हारा राज्य चला जायगा ?

पर्व०--बड़ी विडम्बना है।

अलका - पराधीनता से वढ़ कर विडम्बना और क्या है ? अब समम गये होंगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी।

पर्व०—मैं सममता हूँ कि एक हजार अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर, कोई वहाना ढूँढ़ निकालूँगा। अलका—(मन में)—मैं चलूँ, निकल भागने का ऐसा श्रवसर दूसरा न मिलेगा !—( प्रकट )—श्रच्छी बात है, परन्तु मै भी साथ चलूंगी । मैं यहाँ श्रकेले क्या करूंगी ? पर्व०—चलना ।

पर्वतेश्वर का प्रस्थान

6

# रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका स्रोर चद्रगुप्त नदी में दूर पर कुछ नावें

माल० — मुफ्ते शीघ्र उत्तर दीजिये।

चंद्र०—जैसा उचित सममो, तुम्हारी त्रावश्यक सामग्री तुम्हारे त्रधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा ?

माल०-ज्ञाते ही होगे।

चंद्र०—( सैनिकों से )—तुम लोग कितनी दूर तक गये थे ?

सैनिक—श्रभी चांर योजन तक यवनों का पता नहीं। परन्तु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिये। मालव की पचासो हिंस्निकायें वहाँ निरीच्चण कर रही है। उन पर धनुर्धर हैं।

सिंह०—( प्रवेश करके )—वह पर्वतेश्वर की सेना होगी। किन्तु मागध! श्राश्चर्य्य है।

चंद्र०-- आश्चय्ये कुछ नहीं।

सिंह०—क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए है, और तो... चंद्र०—चिन्ता नहीं। कल्याणीं के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं। यवनों को इधर आ जाने दो। सिंहरण, थोड़ी-सी हिंस्निकाओं पर मुक्ते साहसी वीर चाहिये।

सिंह०—प्रस्तुत हैं। श्राज्ञा दीजिये। चंद्र०—यवनो की जलसेना पर श्राक्रमण करना होगा।

 $\overline{\phantom{a}}$ 

विजय के विचार से नहीं, केवल उलभाने के लिये और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिये।

सिहरण सकेत करता है, नावे जाती है

माल०—तो मैं स्कंधावार के प्रष्ठभाग में ऋपने साधन रखर्ता हूँ। एक क्षुद्र भाग्डार मेरे उपवन में भी रहेगा।

चंद्र०—( विचार करके )—अच्छी बात है।

एक नाव तेजी से आती हे उस पर से अलका उतर पडती है

सिंह० — ( श्राश्चर्य से ) — तुम कैसे श्रालका ?

अलका — पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग को है; वह सैनिको के साथ सिकन्दर की सहायता के लिये आया है। मालवों की नावें घूम रही थी। मै जान वूम कर पर्वतेश्वर को छोड़कर वही पहुँच गई (हॅस कर) — परन्तु मै बन्दी होकर आई हूँ!

चन्द्र०—देवि ! युद्धकाल है, नियमो को तो देखना ही पड़ेगा। मालविका ! ले जात्रों इन्हे उपवन मे ।

मालविका श्रोर श्रलका का प्रस्थान

मालव रचको के साथ एक यवन का प्रवेश

यवन—मालव के सान्धि-वित्रहिक त्र्यमात्य से मिलना चाहता हूँ।

सिंह०--- तुम दूत हो <sup>१</sup>

यवन --हॉ।

सिंह० - कहो, मै यही हूँ ।

यवन—देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुभसे आकर भेंट करें और मेरी जलयात्रा की सुविधा का प्रवंध करे।

सिंह - सिकंदर से मालवो की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है, जिससे वे इस कार्य के लिये वाध्य हो। हाँ, भेंट करने के लिये मालव सदैव प्रस्तुत है—चाहे संधिपरिषद् में या रणभूमि में!

यवन—तो यही जाकर कह दूँ ?

सिंह०—हाँ, जात्र्यो—(रचर्को से)—इन्हे सीमा तक पहुँचा दो।
यवन का रचकों के साथ प्रस्थान

चंद्रगुप्त—मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व छठ।या है, इसका निर्वाह करना होगा।

सिंह०-जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर।

चंद्र०—परन्तु सुनो तो, यवन लोग आय्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हमीं लोगों के युद्ध हैं, जिनमे रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान श्रंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को छ्दना, गाँवो को जलाना, उनके भीषण परतु साधारण कार्य है।

सिंह०-युद्ध-सीमा के पास के लोगों को भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की त्राज्ञा प्रचारित हो गई है। जो होगा, देखा जायगा।

चंद्र०--पर एक बात सदैव ध्यान मे रखनी होगी। सिंह०--क्या ? च० ७ चंद्र०—यही कि हमें श्राक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है, श्रीर उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है। इसलिये शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिह०—सेनापित की सब श्राज्ञारों मानी जायँगी। चिलये।

सब का प्रस्थान

3

## शिविर के समीप कल्याणी श्रोर चाणक्य

कल्याणी—श्रार्थ्य, श्रव मुक्ते लौटने की श्राज्ञा दीजिये, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को श्रपने श्राक्रमण की सीमा बना ली है। श्रश्रसर होने की सभावना नहीं, श्रीर श्रमात्य राचस भी श्रा गये हैं, उनके साथ मेरा जाना ही उचित है।

चाणक्य — श्रौर चन्द्रगुप्त से क्या कह दिया जाय ? कल्याणी — में नही जानती।

चाणक्य-परंतु राजकुमारी, उसका श्रसीम प्रेमपूर्ण हृद्य भग्न हो जायगा। वह बिना पतवार की नौका के सदृश इ्घर-उघर बहुगा।

कल्याणी— श्रार्थ्य, मैं इन बातो को नही सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुभे श्रव्यवस्थित बना दिया है।

श्रमात्य राज्ञस का प्रवेश

रात्तस—कौन ? चाण्क्य !

चाण्क्य—हाँ श्रमात्य ! राजकुमारी मगध लौटना चाहती हैं ।

रात्तस—तो उन्हें कौन रोक सकता है ?

चाण्क्य—क्यों ? तुम रोकोंगे ।

रात्तस—क्या तुमने सब को मूर्ख समम लिया है !

चाण्क्य—जो होंगे वे श्रवश्य सममे जायंगे । श्रमात्य !

मगध की रत्ता श्रभीष्ट नहीं है क्या ?

राज्ञस - मगध विपन्न कहाँ है ?

चाएक्य—तो में क्षुद्रकों से कह हूँ कि तुम लोग वाधा न दो, श्रौर यवनों से भी यह कह दिया जाय कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते, यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है जो तुम्हारे लिये मगध तक पहुँचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है—क्यों ?

राज्ञस—(विचार कर)—आह ब्राह्मण! मैं स्वयं रहूँगा। यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु—

चाएक्य—फिर परन्तु लगाया ! तुम स्वयं रहो और राज-कुमारी भी रहे । और, तुम्हारे साथ जो नवीन गुस्म आये हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा । जब सिकंदर राबी की अंतिम छोर पर पहुँचेग तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा । राक्तस ! फिर भी मगय पर मेरा स्नेह है । मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से वचाना चाहता हूँ ।

#### प्रस्थान

कल्याणी—क्या इच्छा है ऋमात्य ?

राज्ञस—में इसका मुँह भी नहीं देखना चाहता। पर इसनी बातें मानने के लिये विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी ! यह मगव का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता, यदि इसके खतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्यागी - जैसी सम्मति हो।

चाणक्य का पुन प्रवेश

चाणक्य — श्रमात्य । सिंह पिजड़े मे बंद हो गया है ! राचस — कैसे ?

चाग्रक्य—जलयात्रा मे इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकं-दर को स्थलमार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया परन्तु जा फँसा उनके चगुल मे। अब इधर क्षुद्रको और मागधों को नवीन सेनाओ से उसको वाधा पहुँचानी होगी।

राच्चस- तव तुम क्या कहते हो १ क्या चाहते हो १

चाणक्य – यहीं कि तुम अपनी सम्पूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रत्ता करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पोछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की वात कोई नहीं ?

राचस-मै स्वीकार करता हूँ।

चाग्यक्य-यदि न करोगे तो अपना ही अनिष्ट करोगे!

प्रस्थान

कल्याणी—विचित्र ब्राह्मण है श्रमात्य ! मुमे तो इसको देख कर डर लगता है।

रात्तस – विकट है । राजकुमारी, एक वार इससे मेरा द्वंद्व होना श्रनिवार्य्य है, परन्तु श्रभी मैं उसे वचाना चाहता हूँ ।

कल्याणी- चलिये।

चाग्यन्य—( पुनः प्रवेश करके )—राज्ञस । एक बात तुम्हारे कल्याग्य की है, सुनागे १ मैं कहना भूल गया था।

राच्स-क्या ?

चाग्यन्य—नंद के। अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित सम्बन्ध का विश्वास है। गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा। समभे।

चाराक्य का सवेग प्रस्थान, राचस सिर पकड कर बैठ जाता है

१०

मालव-दुर्गं का भीतरी भाग, एक श्र्य परकोटा

मालविका — अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है ! यदि शत्रु इधर से आवे तब ?

श्रलका—-दुर्ग ध्वंस करने के लिये यंत्र लगाये जा चुके हैं परंतु मालव-सेना श्रभी सुख की नीद नहीं सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रचा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन-सेना के पृष्टभाग पर श्राक्रमण करेगे। श्राज ही युद्ध का श्रंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन-सेना को ले श्राना श्रभीष्ट था, वहाँ तक पहुँच गई है।

माल०—श्रच्छा चलो, कुछ नवीन श्राहत श्रा गये हैं, उनकी सेवा का प्रवंध करना है।

अलका—(देख कर)—मालविका! मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति-काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिये। तू कटार अपने पास रख ले।

माल०—में डरती हूँ, घृगा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैने सेवा का व्रत लिया है!

अलका-प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या ?

माल०—प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, सुमे भयो से इसकी रक्ता करने की आवश्यकता नहीं । मैं जाती हूं। त्रालका—त्राच्छी वात है जा, परंतु सिहरण को शीव ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न ह्या जाय, मैं नहीं हट सकती।

## मालविका का प्रस्थान

अलका—संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है। बैठूँ।— (अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द)—क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया ? परंतु यह स्थान....बड़ा ही अरिचत है।—(उठती है)—अरे! वह कौन है ? कोई यवन सैनिक है क्या ? तो सावधान हो जाऊँ।

धनुप चढाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन, दूसरा फिर ऊपर श्राता है, उसे भी मारती है, तीसरी वार स्वय सिकदर ऊपर श्राता है। तीर का वार वचा कर दुर्ग में कृदता है श्रीर श्रलका को पकडना चाहता है। सहसा सिहरण का प्रवेश, युद्ध

सिह॰—(तलवार चलाते हुए)—तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिये—सिकंदर! तुम्हारा प्राण वहुमूल्य है।

सिकंदर—सिकंदर केवल सेनाओं को आजा देना नहीं जानता। बचाओं अपने को !—(भाले का वार)

सिहरण इस फुरती से वरछे को ढाल पर लेता है कि वह सिकदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है किन्तु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। तीन यवन-सैनिक कृद कर श्राते हैं; इधर से मालव सैनिक पहुँचते हैं।

सिंह०—यवन ! दुस्साहस न करो। तुम्हारे सम्राट् की श्रवस्था शोचनीय है; ले जाश्रो इनकी शुश्रूषा करो। यवन—दुर्गद्वार टूटता है और श्रभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं।

सिंह०—पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्छ ! इस दुर्ग मे आकर तुम सब बंदी होगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवो को यह न विदित हो जाय कि वह यही सिकंदर है।

मालव सैनिक—सेनापति, रक्त का बदला ! इस नृशंस ने निरीह जनता का श्रकारण वध किया है । प्रतिशोध ?

सिंह० — ठहरो, मालव वीरो ! ठहरो । यह भी एक प्रतिशोध है । यह भारत के ऊपर एक ऋगा था, पर्वतेश्वर के प्रति उदा-रता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है । यवन ! जास्रो, शीघ्र जास्रो ! तीनों यवन सिकंदर को लेकर जाते है, घवराया हुआ एक सैनिक आता है

सिह०--क्या है ?

सैनिक—दुर्ग द्वार दूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है।
सिह०—कुछ चिन्ता नही। दृढ़ रहो। समस्त मालव-सेना
से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। (अलका से—) तुम
मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की खियो को भूगर्भ-द्वार से
रिच्चत स्थान पर ले जाओ। अलका। मालव के ध्वंस पर ही
आय्यों का यश-मंदिर ऊँचा खड़ा हो सकेगा। जाओ।

श्रलका का प्रस्थान। यवन-सैनिकों का प्रवेश, दूसरी श्रोर से चद्रगुप्त का प्रवेश श्रोर युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा हुश्रा श्राता है यवन—सेनापति सिल्यूकस । क्षुद्रको की सेना भी पीछे श्रा

गई है ! वाहर की सेना को उन लोगों ने उलभा रक्खा है !

चंद्रगुप्त—यवन-सेनापित, मार्ग चाहते हो या युद्ध १ मुम पर कृतज्ञता का वोभ है —तुम्हारा जीवन !

सिल्यु॰—( कुछ सोचने ,लगता है )—हम दोनों के लिये प्रस्तुत हैं । किन्तु.....

चंद्र०--शांति । मार्ग दों ! जाञ्चो सेनापति । सिकंद्र का जीवन वच जाय तो फिर त्राक्रमण करना ।

यवन-सेना का प्रस्थान । चद्रगुप्त का जय घोष

## तृतीय श्रंक

8

विपाशा तट का शिविर-राचस टहलता हुआ

राच्यस—एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन, ब्राह्मण और बौद्धों का भेदन मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते और यवन-सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगधनरेश ने संदेह किया है और वार-बार मेरे लौट आने की आजारें आने लगी हैं। परन्तु .

एक चर प्रवेश करके प्रणाम करता है

राच्चस--क्या समाचार है <sup>१</sup>

चर-वड़ा ही आतंकजनक है अमात्य !

राचस-कुछ कहो भी ।

चर—सुवासिनी पर श्रापसे मिल कर कुचक्र रचने का श्रभि-योग है; वह कारागार में है !

राचस—(क्रोप से)—श्रौर भी कुछ ?

चर—हॉ अमात्य, प्रान्त दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदो बनाकर ले आने वाले के लिये पुरुकार की घोषणा की गई है।

राचस--यहाँ तक ! तुम सत्य कहते हो ?

चर—मैं तो यहाँ तक कहने के लिये प्रस्तुत हूँ कि ऋपने बचने का शीघ उपाय कीजिये।

राचस—भूल थी ! मेरी भूल थी ! मूर्ख राचस ! मगध की रचा करने चला था ! जाता मगध, कटती प्रजा, छटते नगर ! नन्द ! कूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्त्ति नन्द ! एक पशु ! उसके लिये क्या चिन्ता थी ? सुवासिनी ! मै सुवासिनी के लिये मगध को बचाना चाहता था ! कुटिल विश्वासघातिनी राज-सेवा ! तुमे धिकार है !

एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश

नायक—श्रमात्य राच्नस, मगध सम्राट्की श्राज्ञा से शख-त्याग कीजिये। श्राप वंदी हैं।

राच्तस—( खड़ खोंच कर ) — कौन है तू मूर्ख । इतना साहस ! नायक—यह तो बंदीगृह बतावेगा । बल-प्रयोग करने के लिये मै बाध्य हूँ !—( सैनिकों से ) अच्छा । बाँघ लो । इसरी और से आठ सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं।

राचस श्रारचर्य-चित होकर देखता है।

नायक—तुम सब कौन हो <sup>१</sup> नवागत सैनिक—राचस के शरोर-रचक । राचस—मेरे !

नवागत०--हाँ अमात्य । आर्थ्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनो का उपद्रव है तब तक सब की रचा होनी चाहिये, भले ही वह राच्चस क्यों न हो। रात्तस—इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवागत—परंतु श्रमात्य ! कृतज्ञता प्रकट करने के लिये श्रापको उनके समीप तक चलना होगा।

सैनिकों को सकेत करता है, वन्दियों को लेकर चले जाते हैं।

राज्ञस मुक्ते कहाँ चलना होगा १ राजकुमारी से शिविर में भेंट कर खूँ।

नवागत० - वहीं सबसे भेट होगी। यह पत्र है। राचस पत्र लेकर पढता है

राचस—श्रलका का सिंहरण से व्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया गया हूँ। हूँ । चाणक्य विलच्चण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन-रात जैसे खिलवाड़ किया करती है।

नवागत०-हाँ आपने और भी कुछ सुना है! राचस-क्या?

नवागत० — यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकदर ने उस वीर रमणी छलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकन्दर का प्रतिरोध किया था।

राच्स--आश्चर्य ।

चर—हॉ श्रमात्य । यह तो मैं कहने ही नही पाया था। रावी-तट पर एक विस्तृत शिविरो की रंगभूमि बनी है, जिसमे श्रलका का न्याह होगा। जब से सिकन्दर को यह विदित हुश्रा है कि श्रलका तत्त्रशिला-नरेश श्राम्भीक को बहिन है, तब से उसे एक श्रव्छा श्रवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ श्रवसर पर मालवों श्रीर यवनों के एक सम्मिलित उत्सव के करने की घोषणा कर दी है। श्राम्भीक के पत्त से स्वयं निमन्त्रित होकर, परिणय-संपादन कराने, दल-बल के साथ सिकंदर भी श्रावेगा।

राच्चस—चाणक्य! तू धन्य है! मुम्ते ईर्ष्या होती है। चलो।

सव जाते हैं

२

रावी-तट के उत्सव-शिविर का एक पथ । पर्वतेश्वर श्रकेले टहलते हुए-

पर्व०—आह! कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरा-पथ में अनेक प्रवल शत्रुओं के रहते भी विरोधों को कुचल कर गर्व से सिर ऊँचा कर रक्खा था, जिसने दुर्नन्त सिकन्दर के सामने मरण को तुच्छ सममते हुए, वच ऊँचा करके भाग्य से हॅसी-ठट्ठा किया था, उसी का यह तिरस्कार!—सो भी एक स्त्री के द्वारा! और सिकंदर के सकेत से। प्रतिशोध! रक्तिपशाचों प्रतिहिंसा अपने दाँतों से नसो को नोच रही है! मरूँ या मार डालूँ शारना तो असम्भव है! सिहरण और अलका, वर-चधू-वेश मे है; मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे है। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिहरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरो-तले गिरना है। तो किर जीकर क्या कहूँ ?

छुरा निकाल कर श्रात्महत्या करना चाहता है, चार्णक्य श्राकर हाथ पकड़ लेता है

पर्वतेश्वर-कौन ?

चाग्यक्य- ब्राह्मग् चाग्यक्य।

पर्व०—इस मेरे अन्तिम समय में भी क्या कुछ दानः चाहते हो ?

चाणक्य-हाँ!

पर्व०-मैने अपना राज्य दिया, अब हटो।

चाणक्य – यह तो तुमने दे दिया, परन्तु इसे मैने तुम से माँगा न था पौरव ।

पर्व०—फिर क्या चाहते हो ? चार्याक्य—एक प्रश्न का उत्तर।

पर्व० - तुम अपनी बात सुभे स्मरण दिलाने आये हो। तो ठीक है। बाह्मण ! तुम्हारी बात सच हुई। यवनो ने आर्य्यावर्त को पददिलत कर लिया। मै गर्व मे भूला था, तुम्हारी बात न नमानी। अब उसी का प्रायश्चित्त करने जाता हूं ! छोड़ दो!

चाणक्य—पौरव ! शांत हो। मै एक दूसरी बात पूछता हूँ। वृषल चद्रगुप्त चत्रिय है कि नहीं , अथवा उसे मूर्घाभिषिक्त करने मे बाह्याण से भूल हुई ?

पर्व०—आह, ब्राह्मण ! व्यंग्य न करो । चंद्रगुप्त के चत्रिय होने का प्रमाण यही विराट अयोजन है । आर्थ्य चाणक्य ! में चमता रखते हुए जिस काम को न कर सका, वह कार्थ्य निस्सहाय चंद्र-गुप्त ने किया । आर्थ्यावर्त्त से यवनो को निकल जाने का सकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है । में विश्वस्त हृद्य से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्थ्यावर्त्त का एकच्छत्र सम्राट् होने के उपयुक्त है । अब मुमे छोड़ . ...

चाग्रक्य—पौरव ! ब्राह्मग् राज्य करना नही जानता, करना भी नही चाहता ; हाँ , वह राजात्रो का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिये तुम्हे अभी राज्य करना होगा, ऋौर करना होगा वह कार्य्य जिसमें भारतीयो का गौरव हो ऋौर तुम्हारे चात्रधम्मी का पालन हो।

पर्व० - ( छुरा फॅक कर ) - वह क्या काम है ?

चाग्यक्य-जिन यवनो ने तुमको लाव्छित श्रौर श्रपमानित किया है उनसे प्रतिशोध ! हैं

पर्व०-असंभव है!

चाणक्य—( हँस कर )—मनुष्य अपनी दुर्वलता से भली-भाँति परिचित रहता है। परन्तु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिये। असंभव कह कर किसी काम को करने के पहले कर्मचेत्र मे कॉप कर लड़खड़ाओं मत पौरव! तुम क्या हो— विचार कर देखों तो! सिकंदर ने जो चत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं? अपने छ्टपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है! चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा! तुम राज्य करों।

पर्व०-परन्तु आर्थ्य, मैंने राज्य दान कर दिया है।

चाणक्य—पौरव, तामस त्याग से सात्त्विक श्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं। तुम उसे श्रहण करों।

पर्व०—तो क्या आज्ञा है १

चाणक्य-पिछे बतलाऊँगा। इस समय मुम्ते केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समभो और अलका को बहन।

## वृद्ध गोधाराज का सहसा प्रवेश

वृद्ध०—त्रालका कहाँ है त्रालका ?
पर्व०—कौन हो तुम वृद्ध ?
चाणक्य—मैं इन्हे जानता हूँ—वृद्ध गांधार नरेश !
पर्व०—त्राय्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ ।

वृद्ध — में प्रणाम करने योग्य नहीं, पौरव । मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आम्भीक ने लज्जा की यविनका में मुक्ते छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिये बचे हैं; उसी से कुछ आशा थी। जिसका मोल लेने में लोभ असमर्थ था, उसी अलका को देखना चहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ !—( हॉफता है)

चाग्यक्य—चत्रिय । तुम्हारे पाप श्रोर पुग्य दोनो जीवित हैं। स्वास्तिमती श्रलका श्राज सौभाग्यवती होने जा रही है, चलो कन्या-संप्रदान करके प्रसन्न हो जाश्रो।

चाणक्य वृद्ध श्राम्भीक को लिवा जाता है
पर्व०—जाऊँ ? किधर जाऊँ ? चाणक्य के पीछे ?—
(जाता है)
•

कार्नेलिया श्रीर चन्द्रगुप्त का प्रवेश चन्द्र०—कुमारी, श्राज मुक्ते बड़ी प्रसन्तता हुई! कार्ने०—किस बात की? चन्द्र०—कि मैं विस्मृत नहीं हुश्रा। कार्ने०—स्मृति कोई श्रच्छी वस्तु है क्या? चंद्र०—स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी !

कार्ने०—परन्तु मैं कितने दूर देश की हूँ। स्मृतियाँ ऐसे अव-सर पर दर्ग्ड हो जाती हैं। अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की शृंखलाओं को मनमना कर सूचीभेद्य अंधकार में सो जाती हैं।

चंद्र०—ऐसा हो तो भूल जान्त्रो शुभे ! इस केन्द्रच्युत जलते हुए उल्कापिगड की कोई कत्ता नहीं । निर्वासित, त्र्यपमानित प्राणों की चिन्ता क्या ?

कार्ने०—नहीं चंद्रगुप्त, मुक्ते इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सिर-ताओं की माला पहने हुए शैलश्रेणी, हरी-भरी वर्षा, गर्मी की चॉदनी, शीतकाल की धूप, और भोले कुपक तथा सरला कुषक-वालिकार्ये, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमार्थे हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि,—भारतभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि हैं, यह भारत मानवता को जन्मभूमि है।

चंद्र०- शुभे, मैं यह सुन कर चिकत हो गया हूँ।

कार्ने - श्रीर मैं मन्मीहत हो गई हूँ चंद्रगुप्त, मुमें पूर्ण विश्वास था कि यहाँ के चत्रप पिताजी नियुक्त हो रे श्रीर मैं श्रले जेंद्रिया में समीप ही रह कर भारत को देख सक्गी। परंतु वैसा न हुश्रा, सम्राट्ने फिलिपस को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया है।

## श्रकस्मात् फिलिपस का प्रवेश

फिलि॰—तो बुरा क्या है कुमारी! सिल्यूकस के ज्ञपन होने पर भी कार्नेलिया यहाँ का शासक हो सकती है। फिलिपस अनुचर होगा—(देव कर)—फिर वही भारतीय युवक!

चंद्र०—सावधान । यवन । हम लोग एक बार एक दूसरे की परीचा ले चुके हैं।

फिलि०—ऊँह ! तुमसे मेरा संबंध ही क्या है, परंतु

कार्नें - श्रीर मुमसे भी नहीं, फिलिपस ! मैं चाहती हूँ कि तुम मुमसे न वोलों !

फिलि॰— अच्छी वात है। किन्तु में चंद्रगुप्त को भी तुमसे बाते करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का ..

कार्ने - चुप रहो, मै कहती हूँ चुप रहो।

फिलि०—(चन्द्रगुप्त से)—में तुमसे द्वंद्-युद्ध किया चाहता हूँ।

चंद्र०—जव इच्छा हो, मैं प्रस्तुत हूँ। श्रीर संधि भंग करने के लिये तुम्ही श्रयसर होगे, यह श्रच्छी बात होगी।

फिलि॰—संधि राष्ट्र की है। यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा फिर कभी मैं तुम्हे आह्वान करूँगा।

चंद्र०—त्र्याधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो ! किलियस का प्रस्थान

कार्ने लिकंदर ने भारत से युद्ध किया है श्रीर मैंने भारत का अध्ययन किया है। <u>मैं देखती हूँ कि यह युद्ध, श्रीक</u> श्रीर भारतीयों के श्रस्न का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह अरस्तू और चाग्यका चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अखहै।

चंद्र०—में क्या कहूं, में एक निर्वासित—

कार्ने०—लोग चाहे जो कहे, मैं भलीभाँति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजये है। पिताजी से और मुक्तसे इस विषय पर अच्छा विवाद होता है। वे अरस्तू के शिष्यों में हैं।

चंद्र०-भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे है।

कार्ने०—श्रच्छा; तो मै जाती हूँ श्रीर फिर एक बार श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। किन्तु मुक्ते विश्वास है कि मै पुन लौट कर श्राऊँगो।

चंद्र०—उस समय भी मुक्ते भूलने की चेष्टा करोगी ? कार्ने०—नहीं। चंद्रगुप्त विदा,—यवन-चेड़ा आज ही जायगा।

> दोनों एक दूसरे की श्रोर देखते हुए जाते हैं राचस श्रोर कल्याखी का प्रवेश

कल्याणी—ऐसा विराट् दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य ! मगध को किस बात का गर्व है ?

राक्षस—गर्व है राजकुमारी । श्रीर उसका गर्व सत्य है। चाएक्य श्रीर चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा हैं, जिन्होंने इतना बड़ा उत्तर फेर किया है।

चाराक्य का प्रवेश

चाग्णक्य—तो तुम इसे स्वीकार करते हो श्रमात्य राज्ञस ?

राचस-रात्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म्म है। तुमने श्रद्भुत कार्य्य किये, इसमें भी कोई संदेह है ?

चाग्यक्य—श्रस्तु, श्रव तुम जा सकते हो। मगध तुम्हारा स्वागत करेगा।

राच्तस—राजकुमारी तो कल चली जायँगी। पर, मैंने श्रभी तक निश्चय नहीं किया है।

चारणक्य-मेरा कार्य्य हो गया, राजकुमारी जा सकती हैं। परंतु एक वात कहूँ ?

राक्षस-क्या ?

नाएक्य—यहाँ की कोई वात नन्द से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी।

कल्याणी—में प्रतिश्रुत होती हूँ।

चाणक्य-राज्ञस, में सुवासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुक्त पर विश्वास नहीं करती।

राक्षस—क्या वह भी यही है ?

चाण्क्य-कही होगी, तुम्हारा प्रत्यय देख कर वह श्रा सकती है।

राचस—यह लो मेरी श्रंगुलीय मुद्रा। चाण्क्य! सुवासिनी को कारागार से मुक्त करा कर मुम्मसे भेंट करा दो!

चाणाक्य-( मुद्रा लेकर )-मैं चेष्टा करूँगा।

प्रस्थान

राच्स—तो राजकुमारी, प्रणाम।

११९ वृतीय श्रंक

कल्याणी—तुमने अपना कर्तव्य भलोभाँति सोच लिया होगा। मैं जाती हूँ, श्रौर विश्वास दिलाती हूँ कि मुक्तसे तुम्हारा श्रनिष्ट न होगा।

दोनों का प्रस्थान

में आवेगा।

विश्वास होगा ?

रावी का तट— सिकंदर का वेडा प्रस्तुत; चाणक्य श्रीर पर्वतेखर। चाणक्य—पौरव, देखो यह नृशंसता की बाढ़ श्राज उतर जायगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, श्रव समक

पर्व०—में मानता हूँ, यह आपही का स्तुत्य कार्य्य है।
चाराक्य—श्रीर चंद्रगुप्त के बाहुबल का, पौरव, आज फिर
में उसी बात को दुहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नन्द के हाथो
से मगध का उद्धार करने के लिये चाराक्य ने तुम्हीं से पहले
सहायता माँगी थी और अब तुम्हीं से लेगा भी; अब तो तुम्हे

पर्व ० — में अस्तुत हूं ऋार्य !

चारणक्य—मे विश्वस्त हुआ। अच्छा यवनों को आज तिहा करना है।

एक श्रोर से सिकदर, सिल्यृकस, कार्नेलिया, फिलिपस इत्यादि, श्रीर दूसरी श्रोर से चद्रगुप्त, सिंहरण, श्रलका, मालविका श्रीर श्राम्भीक इत्यादि का यवन श्रीर भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश

सिकं०-सेनापति चंद्रगुप्त ! वधाई है !

चंद्र० - किस बात की राजन् ।

सिकं०—जिस समय तुम भारत के सम्राट् होगे उस समय में उपस्थित न रह सकूँ गा, उसके लिये पहले से बधाई है। मुके उस नम्र ब्राह्मण दाण्ड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। चंद्र०--श्राप बीर हैं।

सिकं०—आर्य वीर । मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा और देखा डिमास्थनीज को। संभवतः धेटो और अरस्तू भी होंगे। मैं भारत का अभिनन्दन करता हूँ।

सिर्त्यू०-सम्राट् । यही त्रार्घ्य चाण्क्य हैं ।

सिकं — धन्य है श्राप, मैं तलवार खीचे हुए भारत में श्राया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड्ग-परीचा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवार मिली थीं, उनसे हाथ मिला कर जाना चाहता हूँ।

चाणक्य—हम लोग प्रस्तुत हैं सिकंदर । तुम बीर हो, मारतीय सदैव उत्तम गुणो की पूजा करते हैं। तुम्हारी जलयात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं।

सिकटर हॅसता हुन्ना श्रनुचरों के साथ नौका पर श्रारोहण करता है, नाव चलती है

## पथ में चर श्रीर राचस

चरल—छल ! प्रवश्वना !! विश्वासघात !!! राचस—क्या है, कुछ सुनूँ भी !

चर—मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है, उससे यह मालूम हुआ है कि महाराज नन्द का कुछ भी कोध आपके ऊपर नहीं, वह आपके शीघ्र मगध लौटने के लिये उत्सुक हैं!

राज्ञस—श्रौर सुवासिनी <sup>१</sup>

चर—सुवासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुमे चाणक्य के चर से वह घोखा हुआ था, जब मैंने आपसे वहाँ का समाचार कहा था।

राचस-तब क्या में जुचक में डाला गया हूँ ?—(विचार कर)—चाएक्य की चाल है। ओह मैं समम गया! मुके अभी निकल भागना चाहिये। सुवासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखा कर न किया जा सके, इसके लिये मुके शीघ्र मगध पहुँचना चाहिये।

चर- क्या आपने मुद्रा भी दे दी है !

राज्ञस—मेरी मूर्खता। चाणक्य, मगध मे विद्रोह कराना चाहता है!

चर— अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जायगा, चाग्यक्य से बचने के लिये उसका आश्रय अच्छा होगा। दो नीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है, शीव्रता कीजियें। राच्चस—तो चलो ! मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतला बन कर मगध का नाश नहीं करा सकता।

दोनों का प्रस्थान

श्रलका श्रोर सिंहरण का प्रवेश—

सिंह०-देवी ! पर इसका उपाय क्या है ?

अलका—उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य्य मे तुमको सहा-यता करनी ही चाहिये। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि 'मै मगध जाऊँगा।' देख पर्वतेश्वर क्या करते हैं!

सिह०—चंद्रगुप्त के लिये यह श्राण ऋषित है ऋलके, मालव कृतन्न नहीं होते। देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य श्रा रहे हैं।

अलका—श्रौर उधर से पर्वतेश्वर भी।

चंद्रगुप्त, चाराक्य श्रीर पर्वतेश्वर का प्रवेश

सिंह० — मित्र ! श्रमी कुछ दिन श्रौर ठहर जाते तो श्रच्छा था , श्रथवा जैसी गुरुदेव की श्राज्ञा ।

चागाक्य-पर्वतेश्वर, तुमने मुमसे प्रतिज्ञा की है ! पर्व-में प्रस्तुत हूँ, आर्य्य !

चाण्वय— श्रन्छ। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंहरण मालव गणराष्ट्र का एक व्यक्ति है, वह श्रपनी शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किन्तु सहायता विना परिषद् की श्रनुमित लिये श्रसंभव है। मैं परिषद् के सामने श्रपना भेद खोलना नहीं चाहता। इसलिये पौरव, सहायता केवल तुम्हे करनो होगी। मालव अपने शरीर और खड्ग का स्वामी है, वह मेरे लिये प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुस कहोगे.

पर्व० - मै कह चुका हूँ आर्य्य चाणक्य ! इस शरीर मे या धन में, विभव मे या अधिकार में, मेरी स्पृष्टा नहीं रह गई। मेरी सेना के महाबलाधिकृत सिहरण हैं, और मेरा कोष आपका है।

चन्द्र०—में आप लोगो का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त सदैव आप लोगों का वही सहचर है।

चाणक्य—परन्तु तुम्हे, श्रभी मगध नही जाना होगा। श्रभी जो मगध से संदेश मिले हैं, वे बड़े भयानक हैं। सेनापित, तुम्हारे पिता कारागार में हैं। श्रीर भी ...

चन्द्र०—इतने पर भी आप मुभे मगध जाने से रोक रहे हैं। चाराक्य—यह प्रश्न अभी मत करो चंद्रगृप्त सिर झुका लेता है, एक पत्र लिये मालाविका का प्रवेश

माल०-यह सेनापित के नाम पत्र है।

चंद्र०—( पढ कर ,—श्रार्थ्य, मैं जा भी नहीं सकता। चार्णक्य—क्यो ?

चन्द्र०-युद्ध का त्राह्वान है। द्वन्द्व के लिये फिलिपस का निमंत्रण है।

चागाक्य-तुम डरते तो नहीं ?

चन्द्र०-- त्रार्थ्य ! त्राप मेरा उपहास कर रहे हैं ? चाए स्य-( इस कर )-तव ठीक है, पौरव ! तुम्हारा यहाँ १२५ तृतीय श्रंक

रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दासता का अवशिष्ट चिह्न फिलिपस का नाश निश्चित है। चन्द्रगुप्त उसके लिये उपयुक्त है। परन्तु यवनो से तुम्हारा फिर संघर्ष मुक्ते ईप्सित नहीं है। यहाँ रहने से तुम्ही पर सन्देह होगा; इस लिये तुम मगध चलो। और सिंहरण। तुम सन्नद्ध रहना, यवन-विद्रोह तुम्हीं को शात करना होगा।

सब का प्रस्थान

## मगथ में नन्द की रङ्गशाला नन्द का प्रवेश

नन्द-सुवासिनी ! सुवा०-देव !

नन्द०—कहीं दो घड़ी चैन से बैठने की छुट्टी भी नहीं, तुम्हारी छाया से विश्राम करने आया हूं !

सुवा०—प्रमु क्या आज्ञा है ? अभिनय देखने की इच्छा है ? नन्द—नहीं सुवासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ । छल, प्रतारणा, विद्रोह के अभिनय देखते-देखते आँखें जल रही हैं। सेनापित मौर्य्य जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चिन्त सोता था; विद्रोही पुत्र चन्द्रगुप्त को सहायता पहुँचाता है। उसी का न्याय करना था—आजीवन अंधकूप का दगड देकर आ रहा हूँ। मन कॉप रहा है—न्याय हुआ कि अन्याय! हृदय संदिग्ध है। सुवासिनी। किस पर विश्वास करूँ ?

सुवा०-अपने परिजनों पर देव !

नन्द—अमात्य राचस भी नहीं ; मैं तो घवरा गया हूं ! सुवा०—द्राचासव ले आऊं ?

नन्द—ले आस्रो ।—( सुवासिनी जाती है )—सुवासिनी कितनो सरल है ! प्रेम स्रोर यौवन के शीतल मेघ इस लहलहीं लता पर मॅडरा रहे हैं परन्तु—

सुवासिनी का पानपात्र लिये प्रवेश, पात्र भर कर देती है।

नन्द—सुवासिनी ! कुछ गात्र्यो,—वही उन्मादक गान ! सुवासिनी गाती है—

श्राज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा ! मधु पीकर पागल हुन्त्रा करता प्रेम-प्रलाप, शिथिल हुन्त्रा जाता हृद्य जैसे अपने श्राप। लाज के बंधन खोल रहा! बिछल रहो है चाँदनी छवि-मतवाली रात, कहती कम्पित अधर से बहकाने की बात। कौन मधु मिंद्रा घोल रहा?

नन्द—सुवासिनी । जगत में घ्रौर भी कुछ है—ऐसा सुमें तो नहीं प्रतीत होता ! क्या उस कोकिल की पुकार केवल तुम्हीं सुनती हो ? घ्रोह ! मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था ! सुवासिनी ! (कामुक की-सी चेष्टा करता है)

सुवासिनी—भ्रम है महाराज ! एक वेतन पानेवाली का यह ष्यभिनय है।

नन्द—कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार भिथ्या है। तुम सच कहती हो, निर्वोध नन्द ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुन्दरी । तुम मेरी प्राणेश्वरी हो।

सुवासिनी—( सहसा चिकत होकर )—मै दासी हूँ महाराज ! नन्द—यह प्रलोभन देकर ऐसी छलना ! नन्द नहीं भूल सकता सुवासिनी ! आओ—( हाथ पकडता है ) सुवासिनी—(भयभीत होकर)—महाराज ! मै अमात्य राज्ञस की धरोहर हूँ सम्राट् की भोग्या नहीं बन सकती। नन्द—अमात्य राज्ञस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रण्यो होकर नहीं जी सकता।

सुवासिनी—तो उसे खोजने के लिये स्वर्ग मे जाऊँगी!

नन्द उसे वलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय श्रमात्य का प्रवेश!

नन्द—( उसे देखते ही छोडता हुआ)—तुम! श्रमात्य राज्ञस!

राज्ञस – हॉ सम्राट्! एक श्रवला पर श्रत्याचार न होने देने
के लिये ठीक समय पर पहुँचा।

नन्द—यह तुम्हारी श्रनुरक्ता है राक्तस ! मै लिजित हूँ । राक्तस—मै प्रसन्न हुत्रा कि सम्राट् अपने को परखने की चेष्टा करते हैं । श्रच्छा तो इस समय जाता हूँ । चलो सुवासिनी ।

दोनों जाते हैं

कु सुमपुर का प्रान्त भाग--चाणक्य, मालाविका श्रीर अलका

माल॰—सुवासिनी और राज्ञस स्वतन्त्र हैं। उनका परिणय शीच्र ही होगा! इधर मौर्य कारागार में; वररुचि अपदस्थ; नागरिक लोग नन्द की उच्छुंखलताओं से असन्तुष्ट हैं।

चाण्क्य-ठीक है, समय हो चला है! मालविका, तुम नर्त्तकी बन सकती हो ?

माल०--हाँ, मै नृत्यकला जानती हूँ।

चाणक्य—तो नन्द की रंगशाला में जाओ और लो यह मुद्रा तथा पत्र, राचस का विवाह होने के पहले—ठीक एक घड़ी पहले—नन्द के हाथ में दे देना । और पूछने पर बता देना कि अमात्य राचस ने सुवासिनी को देने के लिये कहा था। परन्तु मुक्तसे भेंट न हो सकी, इसलिये यह उन्हें लौटा देने को लाई हूँ।

माल॰—(स्वगत)—क्या ? श्रासत्य बोलना होगा ! चंद्रगुप्त के लिये सब कुछ कहँगी । (प्रगट)—श्रच्छा ।

चाणक्य—मैंने सिंहरण को लिख दिया था कि चन्द्रगुप्त को शीघ यहाँ भेजो। तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शान्त करके आना, तब तक अलका मेरी रत्ता कर लेगी। मैं चाहता हूं कि सेना सब विणकों के रूप में धीरे-धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाय। जिस दिन राज्ञस का न्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। त्रालका—परन्तु फिलिपस के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो त्राने दीजिये, क्या जाने क्या हो !

चाग् क्य क्या हो ? वही होकर रहेगा जिसे चाग् क्य ने विचार करके ठीक कर लिया है। किन्तु . अवसर पर एक चग का विलम्ब असफलता का प्रवर्त्तक हो जाता है।

#### मालविका जाती है

ञ्चलका —गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुरी का ध्वंस श्रौर नन्द-पराजय इस प्रकार सम्भव है ?

चाएक्य चाएक्य अपना कार्य्य, अपनी बुद्धि से साधन करेगा। तुम देखती भर रहो और जो मैं बताऊँ करती चलो। मालविका अभी वालिका है, उसकी रत्ता आवश्यक है। उसे देखो तो।

## श्रलका जाती है

चाणक्य—वह सामने कुसुमपुर है, जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय मे उत्कट इच्छा थी कि कोई भी सुन्दर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय मे उत्सकता थी और उसके लिये मन मे सर्वस्व छुटा देने की सन्नद्धता थी। परन्तु संसार—कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हे परखना होगा। सममदारी आने पर यौवन चला जाता है—जब तक माला गूँथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जिससे मिलने के सम्भार की इतनी धूमधाम, सजावट, बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुन्दर और उपयुक्त नहीं

बनाये रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक उस श्यामल कोमल हदय को मरुभूमि बना देती है। यही तो विषमता है। । मैं – अविश्वास, कूटचक और छलनाओ का कंकाल, कठोरताओं का केन्द्र ! श्राह ! तो इस विश्व मे मेरा कोई सुहृद नहीं ? है, मेरा संकल्प; अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है। श्रौर थी एक चीग्रारेखा, वह जीवन पट से धुल चली है। धुल जाने दूं ? सुवासिनी । न न न, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूँ। भयानक रमग्रीयता है। आज उस प्रतिज्ञा मे जन्मभूमि के प्रति कर्त्तव्य का भी यौवन चमक रहा है। तृगा-शय्या पर आधे पेट खाकर सो रहने वाले के सिर पर दिन्य यश का स्वर्ण मुकुट ! श्रौर सामने सफलता का स्मृति-सीध ( श्राकाश की श्रोर देखकर ) वह, इन लाल बादलों मे दिग्दाह का धूम मिल रहा है। भीषण रव से सब जैसे चाणक्य का नाम चिहा रहे हैं। (देवकर) हैं। यह कौन भूमिसंधि तोड़ कर सर्प के समान निकल रहा है। छिप कर देखूँ —

छिप जाता है। एक दूह की मिट्टी गिरती है, उसमें से शकटार वन-मानुष के समान निकलता है।

शक०—( चारों श्रोर देखकर श्राँख वन्द कर खेता है, किर खोलता हुत्रा)—श्राँखे नहीं सह सकतीं, इन्हीं प्रकाश-किरगों के लिये तड़प रही थी ! श्रोह ! तीखी हैं ! तो क्या मैं जीवित हूं ! कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने वरस ? नहीं स्मरगा है । श्रन्धकूप की प्रधानता सर्वोपिर थी । सात लड़के भूख से तड़प कर मरे। छतज्ञ हूँ उस अन्धकार का, जिसने उन विवर्ण मुखो को न देखने दिया! केवल उनके दम तोड़ने का जीण शब्द सुन सका। फिर भी जीवित रहा—सत्त्र् और नमक पानी से मिला कर, अपनी नसो मे से रक्त पीकर जीवित रहा! अतिहिसा के लिये! पर अब शेष है, दम घुट रहा है। ओह! (गिर पडता है)

चारणक्य पास श्राकर कपडा निचोड़ कर मुंह में जल डाल सचेत करता है।

चाराक्य — त्राह! तुम कोई दुखी मनुष्य हो। घबरात्रो मत, मै तुम्हारी सहायता के लिये प्रस्तुत हूं।

शक०—( जपर देखकर) - तुम सहायता करोगे १ आश्चर्य । मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस्न पशु के समान नोच न डालेगा ! हॉ यह दृसरी बात है कि वह जोंक की तरह विना कष्ट दिये रक्त चूसे । जिसमे कोई स्वार्थ न हो । ऐसी सहायता १ तुम भूखे भेड़िये !

चाग्यक्य—श्रभागे मनुष्य! सब से चौंक कर श्रलग न उछल! श्रविश्वास की चिनगारी पैरो के नीचे से हटा। तुक्त-जैसे दुखी बहुत से पड़े है। यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही!

शक॰—दुःख ! दुःख का नाम सुना होगा, या किल्पत आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होगे। देखा है कभी —सात सात गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते? अन्धकार की घनी चादर में, बरसो भूगर्भ की जीवित समाधि मे एक दूसरे को अपना श्राहार देकर स्वेच्छा से मरते—देखा है— प्रतिहिंसा की स्पृति को, ठोकरें मार कर जगाते जगाते, और प्राण-विसर्जन करते? देखा है कभी यह कप्र—उन सवो ने अपना श्राहार मुमे दिया और पिता होकर भी मैं पत्थर-सा जीवित रहा! उनका श्राहार खा डाला—उन्हें मरने दिया! जानते हो क्यो? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, श्रतः सब मर जाते। मैं वच रहा प्रतिशोध के लिये! दानवी प्रतिहिंसा के लिये! श्रोह! उस श्रत्या-चारी नर-राच्यस की श्रॅतिड़ियों में से खींचकर एक वार रक्त का फुहारा छोड़ता!—इस पृथ्वी को उसी से रँगा देखता!

चाराक्य-सावधान! (शकटार को उठाता है)

शक०—सावधान हों वे जो दुर्वलों पर श्रत्याचार करते हैं ! मैं पीड़ित, पददिलत, सब तरह छुटा हुश्रा! जिसने पुत्रों की हिंडुयों से सुरंग खोदा है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिये सावधान रहने की श्रावश्यकता नहीं। मेरी वेदना श्रपने श्रान्तिम श्रस्त्रों से सुसज्जित है।

चाण्कय—तो भी, तुमको प्रतिशोध लेना है! हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं। घवराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार मे जीवित नहीं?

शक०—यची थी, पर न जाने कहाँ है। एक वालिका—अपनी माता की स्मृति—सुवासिनी। पर अब कहाँ है, कौन जाने।

चाग्यन्य--क्या कहा ? सुवासिनी !

शक०--हाँ सुवासिनी।

चाग्यक्य-श्रीर तुम शकटार हो १

शक०—( चाणक्य का गला पकड़ कर )—घोंट दूंगा गला— यदि फिर यह नाम तुमने लिया ! मुभो नन्द से प्रतिशोध ले लेने दो, फिर चाहे डोंडी पीटना।

चाग्यन्य—( उसका हाथ हटाते हुए )—वह सुवासिनी नन्द की रंगशाला में है। मुक्ते पहचानते हो ?

शक --- नहीं तो---(देखता है)

चाणक्य—तुम्हारे प्रतिवेशी, सखा, ब्राह्मण चणक का पुत्र विष्णुगुप्त। तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्मवृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जान कर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चणक का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़ कर राजसभा में खीची गयी, जो बन्दीगृह मे मृत्यु की प्रतीचा कर रहा था। मुक्त पर विश्वास करोगे ?

शक॰—(विचारता हुआ खडा हो जाता है)—कहँगा। जो तुम कहोगे वही कहँगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिये।

चाणक्य — तो चलो मेरी भोपड़ी मे। इस सुरंग की घास फूस से ढँक दो।

दोनों ढॅक कर जाते हैं

9

## नन्द के राजमन्दिर का एक प्रकोष्ठ

नन्द्—आज क्यों मेरा मन अनायास ही शंकित हो रहा है। कुछ नहीं .. होगा कुछ।

सेनापित मौर्य्य की छी को साथ लिये हुए वरकि का प्रवेश नन्द्—कौन है यह छी ? वरकि — जय हो देव, यह सेनापित मौर्य्य की स्त्री है। नन्द—क्या कहना चाहती है ?

स्त्री—राजा प्रजा का पिता है। वहीं उसके अपराधों को ज्ञमा करके सुधार सकता है, चन्द्रगुप्त बालक है, सम्राट्। उसके अपराध मगध से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परन्तु सेनापित पर क्या अभियोग है भे असहाय मगध की प्रजा श्रीचरणों में निवेदन करती हूँ—मेरा पित छोड़ दिया जाय। पित और पुत्र दोनों से न विश्वत की जाऊँ।

तन्द—रमणी। राजदण्ड पित और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतन्त्र है। पडयन्त्रकारियों के लिये वह निष्ठुर है, निम्मम है! कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नन्द इन ऑसू-भरी आँखों तथा अञ्चल पसार कर भिन्ना के अभिनय में नहीं भुलवाया जा सकता।

स्त्री—ठीक है महाराज। मैं ही भ्रम मे थी। सेनापित मौर्य्य का हो तो यह श्रपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, जब जारज पुत्र के रक्त रॅंगे हाथों से सम्राट् महापद्म की लीला शोष हुई थी, तभी सेनापित को चेतना चाहिये था। कृतम के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूस था!

नन्द—चुप ! दुष्टे !—( उसका केश पकड कर खीचना चाहता है, वररुचि बीच में श्राकर रोकता है )

वर—महाराज ! सावधान ! यह श्रवला है, स्त्री है । नन्द—यह मैं जानता हूँ कात्यायन ! हटो ।

वर०—श्राप जानते हों, पर इस समय श्रापको विस्मृत हो गया है।

नन्द—तो क्या मैं तुम्हें भी इसी कुचक्र में लिप्त समर्मू ?

वर०-यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है। श्रीर, किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर ; मैं शस्त्र समर्पण करता हूं!

नन्द—( वरकि का छुरा उठा कर )—विद्रोह । ब्राह्मण हो न तुम ; मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया । जाओ। परंतु, ठहरो। प्रतिहार !

प्रतिहार सामने श्राता है

नन्द—इसे बंदी करो ! श्रीर, इस स्त्री के साथ मौर्य्य के समीप पहुँचा दो ।

प्रहरी दोनों को वन्दी करते हैं

वर०—नन्द ! तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है ! श्रत्याचार की चिनगारी साम्राज्य का हरा-भरा कानन दग्ध कर देगी ! न्याय का गला घोंट कर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुँचती है अवश्य, किन्तु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से।

नन्द--बस ले जान्त्रो '--( सव का प्रस्थान )

नन्द्—( स्वगत )—क्या अच्छा नहीं किया <sup>१</sup> परन्तु ये सब मिले हैं, जाने दो ! ( एक प्रतिहार का प्रवेश ) क्या है ?

प्रतिहार—जय हो देव । एक सन्दिग्ध स्त्री राजमंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई है। उसके पास अमात्य राचस की मुद्रा और एक पत्र मिला है।

नन्द-श्रभी ले श्राश्रो।

प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता है

नन्द-- तुम कौन हो ?

माल॰—में एक स्त्री हूँ, महाराज !

नन्द—पर तुम यहाँ किसके पास श्राई हो <sup>१</sup>

माल॰—मैं-में, मुक्ते किसी ने शतद्रु तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलम्ब हुआ।

नन्द-कैसा विलम्ब १

माल॰—इस पत्र को सुवासिनी नाम की स्त्री के पास पहुँचाने में।

नन्द-तो किसने तुम्हे भेजा है ?

माल०--में नाम तो नही जानती।

नन्द—हूँ !-( प्रतिहार से )-पत्र कहाँ है ?

प्रतिहार पत्र श्रीर मुदा देता है, नन्द उसे पढता है

नन्द—तुमको वतलाना पड़ेगा—िकसने तुमको यह पत्र दिया है ? बोलो, शीघ बोलो ! राचस ने भेजा था ?

माल०—राचस नहीं, वह मनुष्य था ! नन्द—दुष्टे, शोघ बता ! वह राचस ही रहा होगा। माल०—जैसा श्राप समभ लें।

नन्द—(क्रोध से)—प्रतिहार ! इसे भी ले जाओ—उसी विद्रोहियों की माँद में! हाँ ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुवासिनो ख्रीर राच्तस को—चाहे जिस अवस्था मे हो—ले आख्रो! नन्द चितित भाव से दूसरी श्रोर टहलता है; मालविका वन्दी होती है

नन्द — श्राज सब को एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूँगा। नही—(पैर पटक कर)—हाथियों के पैरों के तले कुचलवाऊँगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिये। नंद नीचजन्मा है न। यह विद्रोह उसी के लिये किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ, वह नाम सुनकर लोग काँप उठें। प्रेम न सही, भय का ही सम्मान हो।

पट-परिवत न

7

कुसुमपुर के प्रान्त भाग में--पथ । चाणक्य श्रीर पर्वतेश्वर

चाणक्य-चन्द्रगुप्त कहाँ है ?

पर्व०—सार्थवाह के रूप में युद्ध-च्यवसायियों के साथ आ रहे हैं। शीघ्र ही पहुँच जाने की सम्भावना है।

चाग्य - श्रीर द्वन्द्व में क्या हुआ ?

पर्व० - चंद्रगुप्त ने वड़ी वीरता से वह युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ मे : फिलिपस के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। श्रार्य्य, बहुत से प्रमुख यवन श्रोर श्रार्य्यगण की उपस्थित मे वह युद्ध हुआ-वह खड्ग-परीचा देखने के योग्य थी ! वह वीर दृश्य ऋभिनन्दनीय था।

चागाक्य-यवन लोगों के क्या भाव थे ?

पर्व०--सिंहरण अपनी सेना के साथ रंगशाला की रचा कर रहा था, कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का चोभ था। युडेमिस जो उसका सहकारी था, अत्यन्त कृद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंढा पड़ा। यूडेमिस सिकन्दर के आज्ञा की प्रतीचा मे रुका था। अकस्मात् सिकन्दर के मरने का समाचार मिला। यवन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चन्द्रगुप्त सिहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला श्राया, क्योंकि श्रापका श्रादेश था।

श्रलका का प्रवेश

श्रलका-गुरुदेव, यज्ञ का प्रारम्भ है।

चाणक्य-मालविका कहाँ है ?

अलका—वह बंदी की गई और राच्चस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। यह भी ठीक ऐसे अवसर पर जब उनका परिण्य हो रहा है! क्योंकि आज ही . ..

चाग्यक्य—तब तुम जात्रो, त्रातके ! उस उत्सव से तुम्हे त्रातग न रहना चाहिये । उनके पकड़े जाने के त्रावसर पर ही नगर भर मे उत्तेजना फैल सकती है । जात्रो शीघ ।

श्रलका का प्रस्थान

पर्व०-सुमे क्या आज्ञा है ?

चागाक्य—कुछ चुने हुए अश्वारोहियों के। साथ लेकर प्रस्तुतः रहना । चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा।

गुफा का द्वार खुलना—मौर्च्य, मालविका, शकटार, वरहिन, पीछे-पीछे चन्द्रगुप्त की जननी का प्रवेश

चाग्वस्य-श्रात्रो मौर्य्य ।

मौर्य्य हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाराक्य हैं ?

माल०—हॉ यही हैं। मौर्य्य—प्रशाम।

चारणक्य - शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिये जियो सेनापित । नंद के पापो की पूर्णता ने तुम्हारा उद्घार किया है। स्रव तुम्हारा स्रवसर है। मौर्य-इन दुर्वल हिं हुयों को अन्धकूप की भयानकता खट-खटा रही है।

शकटार—श्रौर रक्त-मय गंभोर वीभत्स दृश्य, हत्या का निष्ठुर श्राह्वान कर रहा है।

चद्रगुप्त का प्रवेश-माता-पिता के चरण छृता है

चंद्र०—िपता ! तुम्हारी यह दशा !! एक-एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी । मेरी माँ ! उन सव का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जायगा ! स्रोह, मेरा जीवन ज्यर्थ है ! नन्द !

चाणक्य—चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही च्रण होता है। आवेश से श्रीर कर्तन्य से बहुत अन्तर है

इंद्रगुप्त-गुरुदेव, आज्ञा दीजिये !

चाणक्य—देखी।उधर—नागरिक लोग श्रा रहे हैं। संभवतः यही श्रवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का श्रीर विद्रोह फैलाने का।

#### नागरिकों का प्रवेश

पहला नागरिक—चेगा श्रीर कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा ? यह श्रंधेर !

दूसरा नाग०—व्याह की वेदी से वर-वधू को घसीट ले जाना —इतने वड़े नागरिक का यह अपमान ! अन्याय है।

तीसरा नाग०—सो भी श्रमात्य राच्चस श्रौर सुवासिनी को ! कुसुमपुर के दो सुन्दर फूल !

चौथा नाग०—त्रौर सेनापति, मत्री, सबों को श्रंधकूप में डाल देना।

मौर्य्य मंत्री, सेनापित और अमात्यो को बंदी बना कर जो राज्य करता है—वह कैसा अच्छा राजा है नागरिक । उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है ! मगध को गर्व होना चाहिये।

पहला नाग०—गर्व नहीं वृद्ध ! लज्जा होनी चाहिये। ऐसा जघन्य अत्याचार !

वर०—यह तो मगध का पुराना इतिहास है। जरासंध का यह अखाड़ा है। यहाँ एकाधिपत्य की कदुता सदैव से अभ्यस्त है दूसरा नाग०—अभ्यस्त होने पर भी अब असहा है।

शक०—आज आप लोगो को बड़ी वेदना है, एक उत्सव का भंग होना अपनी ऑखों से देखा है, नहीं तो जिस दिन शक टार को दगड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सक्कुदुम्ब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी।

तीसरा नाग०—सच तो, पिता के समान हम लोगो की रचा करने वाला मंत्री शकटार—हे भगवान !

शक०—में ही हूँ। कंकाल-सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य मनुष्य को इस तरह कुचल कर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बन कर लौट आया हूँ—अपने निरपराध सात पुत्रो की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिये। चलोगे साथ ?

चौथा नाग०—मंत्री शकटार ! श्राप जीवित हैं ?

शक०--हाँ; महापद्म के जारज पुत्र नंद की--विधक, हिंस्र-पशु नन्द की--प्रतिहिंसा का लक्ष्य शकटार मैं ही हूं!

सव नाग०—हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग! जनता की शूभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा!

मौर्य्य—श्रौर मेरं लिये भी कुछ... ....

नाग०--तुम..... ?

मौर्य्य-सेनापति मौर्य्य-जिसका तुम लोगों के। पता हो न था।

नाग०—श्राश्चर्यः ! हम लोग श्राज क्या स्वप्न देख रहे हैं ? श्रभी लौटना चाहिये । चलिये श्राप लोग भी ।

शक०-परंतु मेरी रचा का भार कौन लेता है ?

सव इधर-उधर देखने लगते है, चन्द्रगुप्त तन कर खड़ा ही नाता है

चन्द्र०—मै लेता हूँ ! मैं उन सब पीड़ित, आघात-जर्जर पददित लोगो का संरचक हूँ जो मगध की प्रजा हैं।

चाग्वय-साधु ! चन्द्रगुप्त !

सहसा सब उत्साहित हो जाते है, पर्वतेश्वर श्रीर चाण्क्य तथा वम्हिच की छोडकर सब जाते है

वररुचि चाण्क्य ! यह क्या दावाग्ति फैला दी तुमने ? चाण्क्य - उत्पीड़न की चिनगारी के। अत्याचारी अपने ही

अञ्चल मे छिपाये रहता है! कात्यायन! तुमने अन्धकृप का सुख क्यों लिया?—कोई अपराध तुमने किया था?

वर०—नन्द की भूल थी। वह अब भी सुघारा जा सकता है। ब्राह्मण ! च्रमानिधि ! भूल जाओ !

चाग्य - प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही वैखानस होंगे कात्यायन ! शक्ति हो जाने दो फिर चमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर ! सावधान !

सब का प्रस्थान

8

नन्द की रगशाला—सुवासिनी श्रीर राचस वन्दीवेश में

नन्द—श्रमात्य राचस, यह कौन-सी मन्त्रणा थी ? यह पत्र तुम्हीं ने लिखा है ?

रात्तस—(पत्र लेकर पढता हुआ)—"सुवासिनी, उस कारागार से शोध निकल भागो, इस स्त्री के साथ मुक्तसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। नन्द से फिर समक्त लिया जायगा" इत्यादि। (नन्द की ओर देखकर) आश्चर्य, मैंने तो यह नहीं लिखा। यह कैसा प्रपंच है,—और किसी का नहीं उसी बाह्मण चाणक्य का महाराज, सतर्क रहिये, अपने अनुकूल परिजनों पर भी, अविश्वास न कीजिये। कोई भयानक घटना होने वाली है, यह उसी का सूत्रपात है!

नन्द—इस तरह मैं प्रतारित नहीं किया जा सकता, देखो यह तुम्हारी मुद्रा है ! ( मुद्रा देता है )

राचस देखकर सिर नीचा कर लेता है

नन्द-- कृतन्न । बोल, उत्तर दे !

राचस-में कहूं भी तो आप मानने ही क्यो लगे !

नन्द—तो श्राज तुम लोगो को भी उसी श्रन्धकूप में जाना होगा। प्रतिहार!

राचस वन्दी किया जाता है। नागरिकों का प्रवेश

राचस को श्वला में जकड़ा हुआ देखकर उन सर्वों में उत्तेजना नाग०—सम्राट्! आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि नागरिक राचस और अन्य लोगों पर भी जो राजदण्ड द्वारा किये गये अत्याचार है, उनका फिर से निराकरण होना चाहिये।

नन्द — क्या ? तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है ? नाग० — इसके प्रमाण हैं — शकटार, वररुचि और मौर्य्य ! नन्द — ( उन लोगों को देख कर ) — शकटार ! तू अभी जीवित है !

शक०—जीवित हूँ नन्द! नियति सम्राटों से भी प्रवल है। नन्द—यह मै क्या देखता हूँ! प्रतिहार! पहले इन विद्रोहियों को बन्दी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है ?

नाग०—इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाय, जिससे हम लोगों का राज्य-नियमों में विश्वास हो। सम्राट्! न्याय को गौरव देने के लिये, इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है।

नन्द—प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा ?
नाग०—हाँ, महाराज !
नन्द—क्या तुम सब के सब विद्रोही हो ?
नाग०—यह, सम्राट् श्रपने हृदय से पूछ देखे !
शक०—मेरे सात निरपराध पुत्रों का रक्त !
नाग०—न्यायाधिकरण की श्राड़ में इतनी बड़ी नृशंसता !

नन्द-प्रतिहार ! इन सबो को बन्दी बनाश्रो ! राज-प्रहरियों का सबको बॉधने का उद्योग, दूसरी श्रोर से सैनिकों के साथ चन्द्रगुप्त का प्रवेश ।

चन्द्र०—ठहरो ! (सब स्तब्ध रह जाते हैं) महाराज नन्द ! हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य है, हमे पशु बनने का अवसर न दीजिये।

वररुचि—विचार की तो बात है, यदि सुट्यवस्था से काम चल जाय तो उपद्रव क्यो हों ?

नन्द—(स्वगत) विभीषिका ! विपत्ति ! सव अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं ! (कुछ सोचकर प्रकट ) अच्छा मौर्य्य ! तुम हमारे सेनापित हो और तुम वरकि ! हमने तुम लोगों को चमा कर दिया ।

शक०—श्रौर हम लोगों से पूछो, पूछो नन्द! श्रपनी नृशंसताश्रों से पूछों । चमा ? कौन करेगा । तुम ? कदापि नहीं, तुम्हारे घृणित श्रपराधों का न्याय होगा।

नन्द—(तन कर)— तब रे मूर्खों । देखो नन्द की निष्ठुरता ! प्रतिहार ! राजसिंहासन संकट मे हैं, श्रात्रों श्राज हमें प्रजा से लड़ना है !

प्रतिहार प्रहरियों के साथ श्रागे वढता है—कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपच के कुछ लोग मारे जाते हैं, श्रीर एक सैनिक श्राकर नगर के जपर श्राक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते-करते चन्द्रगुप्त नन्द को बन्दी बनाता है।

#### चाणक्य का प्रवेश

चाग्यक्य—नन्द! शिखा खुली है—फिर खिचवाने की इच्छा हुई है, इसीलिये आया हूँ। राजपद के अपवाद नन्द! आज तुम्हारा विचार होगा!

नन्द—तुम ब्राह्मण ! मेरे दुकड़ो से पले हुए ! दरिद्र ! तुम मगध के सम्राट् का विचार करोंगे ! तुम सब छुटेरे हो—डाकू हो ! विप्रवी हो ─श्रनार्थ्य हो !

चागोक्य—(राजिसिंहासन के पास जाकर) नन्द ! तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं , महापद्म की हत्या, शकटार को बन्दी करना—उसके सातो पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना ! सेनापित मौर्य्य की हत्या का उद्योग—उसकी स्त्री को श्रीर वरहिच के। बन्दी बनाना कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश—नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना । ब्रह्मस्व श्रीर श्रनाथों की वृत्तियों का अपहरगा । श्रन्त में सुवासिनी पर श्रत्याचार—शकटार की एक मात्र बची हुई सन्तान, सुवासिनी, जिसे तुम अपनी घृिगत पाशववृत्ति का . !

नागरिक —( बीच में रोक कर, हल्ला मचाते हुए )— पर्याप्त है! यह पिशाच-लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है।

चन्द्र०—ठहरिये !—( नन्द से )—कुछ उत्तर देना चाहते हैं ? नंद--कुछ नहीं । "वध करो । हत्या करो ! -- का श्रातक फैलता है

चाणक्य—तब भी कुछ समम लेना चाहिये। नद ! हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिये, भित्ता मॉगकर तुम्हें जीवन-दान दे सकते हैं, लोगे ?

"नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी" की उत्तेजना कल्याणी को विदनी बनाये पर्वतेश्वर का प्रवेश-

नन्द—श्राह बेटी, श्रसहा मुमे चमा करो । चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। चाणक्य—नागरिक वृंद । श्राप लोग श्राज्ञा दें—नन्द को जाने की श्राज्ञा दें!

शक०—( छुरा निकाल कर नन्द की छाती में घुसेड देता हैं )— सात हत्याएँ हैं ! यदि नन्द सात जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाय तो मैं उसे चमा कर सकता हूँ। मगध नन्द के विना भी जी सकता है !

वररुचि - अनर्थ !

सब स्तब्ध रह जाते हैं

राचस—चाग्यक्य, मुमे भी कुछ बोलने का अधिकार है ? चद्र०—अमात्य राचस का बंधन खोल दो । आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं ।

राचस, सुवासिनी, कल्याणी का वंधन खुलता है राचस-राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य-तब ? राचस-परिषद् को आयोजना होनी चाहिये।

नागरिक वृन्द—राच्चस, वररुचि, शकटार चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद् की हम घोषणा करते हैं।

चाग्यक्य—परंतु उत्तरापथ के समान गग्यतंत्र की योग्यता मगध में नहीं, और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसिलये यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगो को यह जान लेना चाहिये कि यवन अभी हमारी छाती पर हैं।

नाग०—तो कौन इसके उपयुक्त है ? चाणक्य—आप ही लोग इसे विचारिये।

शक०—हमलोगो का उद्धारकर्ता । उत्तरापथ के अनेक समरो का विजेता—वीर चंद्रगुप्त ।

नाग० - चंद्रगुप्त की जय !

चाग्यक्य — अस्तुः वढ़ो चंद्रगुप्त ! सिहासन शून्य नही रह सकता । अमात्य राच्य ! सम्राट् का अभिषेक कीजिये !

सृतक हटाये जाते हैं, कल्याणी दूसरी श्रोर जाती है, राचास चद-गुप्त का हाथ पकड कर सिहासन पर वैठाता है

सब नाग०—सम्राट् चंद्रगुप्त की जय । मगध की जय । चाणक्य --मगध के स्वतंत्र नागरिको को बधाई है। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म-दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परन्तु

व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां तक दी जा स्वतंत्रित के जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता में वाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चन्द्रगुप्त! स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है; अब मंत्रि-परिषद् की सम्मति से मगध और आर्यवर्त के कल्याण में लगो।

"सम्राट् चद्रगुप्त की जय" का घोष पटाचेष

# चतुर्थ श्रङ्क

8

### मगध में राजकीय उपवन—कल्याणी

कल्याणी—मेरे जीवन के दो स्वप्न थे—दुर्दिन के बाद आकाश के नचत्र-विलास-सी चंद्रगुप्त की छवि, और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध, किन्तु मगध को राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदिनी है! मैं वही तो हूँ—जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मान-दंड ऐश्वर्य्य। अब तुलना में सब से छोटी हूँ! जीवन, लज्जा की रंगभूमि बन रहा है! (सिर इका लेती है) तो जब नन्दवंश का कोई न रहा तब एक राजकुमारी बच कर क्या करेगी?

मद्यप की-सी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती है

पर्व०—मगध मेरा है—आधा मेरा भाग है। और मुमसे कुछ पूछा तक न गया! चंद्रगुप्त अकेले सम्राट् बन बैठा। कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता।—(सामने देव कर) कौन है ? यह कोई अपसरा होगी। अरे! कोई अपदेवता न हो।

प्रस्थान

कल्याणी—मगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े हैं; गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही है, नगर का कोलाहल पूर्ववत् है! परन्तु न रहेगा एक नंद-वंश ! फिर क्या कहूँ ? आत्महत्या कहूँ ? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं ! श्रहा देखो—वह मधुर आलोक-वाला चन्द्र ! उसी प्रकार नित्य—जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो ! कुमुदवंधु !

गाती है---

सुधा-सीकर से नहला दो!

लहरे डूब रही हो रस में रह न जायँ वे श्रपने बस मे रूप-राशि इस व्यथित हृदय सागर को—

वहला दो !

श्रंधकार उजला हो जाये हॅसी हंसमाला मॅडराये मधुराका श्रागमन कलरवों के मिस—

कहला दो !

करुणा के अंचल पर निखरे घायल श्राँसू हैं जो विखरे ये मोती वन जायं, मृदुल कर से लो—

सहला दो।

पर्वतेश्वर का फिर प्रवेश

पर्व० — कौन हो तुम सुन्दरी ? मैं भ्रमवश चला गया था । कल्याणी — तुम कौन हो ?

कल्याणी—मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर-अवरोध के समय जुमने बन्दी बनाया था!

पर्व०—राजकुमारी! नन्द की दुहिता तुम्ही हो? कल्यागी—हाँ पर्वतेश्वर! पर्व—तुम्ही से मेरा व्याह होने वाला था? कल्यागी—श्रव यम से होगा! पर्व—नहीं सुन्दरी, ऐसा भरा हुआ यौवन! कल्यागी—सब छीन कर अपमान भी।

पर्व - तुम नहीं जानती हो, मगध का श्राधा राज्य मेरा है। तुम मेरी त्रियतमा होकर सुखी रह सकोगी।

कल्याणी — मै अव सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुःख — मै स्थिर न कर सकी। तुम मुक्ते कष्ट न दो।

पर्व० —हमारे-तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम ग्लोगो का हो जायगा। उत्तरापथ को संकट-मयी परिस्थिति से अलग रह कर यही शांति मिलेगी।

कल्याणी—चुप रहो।

पर्व०-सुन्दरी, तुम्हे देख लेने पर ऐसा नही हो सकता।

उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परन्तु पर्वतेश्वर उसे पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकाल कर उसका वध करती है, चीत्कार सुनकर चद्रगुप्त श्रा जाता है।

चंद्रगुप्त-कल्याणी ! कल्याणी ! यह क्या !!

कत्याणी—वहीं जो होना था । चंद्रगुप्त । यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था—मुफे श्रष्ट करके, अपनी संगिनी बना कर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था । परन्तु मौर्य ! कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष को—वह था चंद्रगुप्त ।

चन्द्रगुप्त-क्या यह सच है, कल्याणी ?

कल्याणी—हॉ यह सच है। परन्तु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसिलये उस प्रणय को —प्रेम-पीड़ा को, मैं पैरो से कुचल कर—दवा कर—खड़ी रही! अब मेरे लिये कुछ भी घव-शिष्ट नही रहा, पिता! लो मैं भी आती हूं।

श्रचानक छुरी मार कर श्रात्महत्या करती है। चद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है।

चाणक्य — ( प्रवेश करके ) चंद्रगुत ! आज तुम निष्कण्टक हुए ! चंद्र ० — गुरुदेव ! इतनी क्रूरता !

चाणक्य—महत्वाकांचा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है! चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अव तुम स्वच्छंद होकर दिचणापथ जाने की आयोजना करो। (प्रस्थान)

चन्द्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है।

# पथ में राचस श्रीर सुवासिनी

सुवा०-राचस ! सुमे चमा करो !

राचस—क्यो सुवासिनी, यदि वह बाधा एक च्राण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बँध न गये होते! अब क्या हो गया ?

सुवा०--- अब पिताजी की अनुमित आवश्यक हो गई है।

रात्तस—( ध्य ग से )—क्यों ? क्या अब वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियन्त्रण रखते हैं ? क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ सम्पर्क नही ? क्या....

सुवासिनी—श्रमात्य ! मैं श्रनाथ थी ; जीविका के लिये मैंने चाहे कुछ भी किया हो ; पर, स्त्रीत्व नहीं बेचा।

राच्स—सुवासिनी, मैंने सोचा था, तुम्हारे श्रंक मे सिर रख कर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपथगामी न हूँगा। पर तुमने ठोकर मार दिया ! क्या तुम नहीं जानतीं कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है १ श्रवसर न दो, उसे न जगाओं ! सुमें पाप से बचाओं !

सुवा०—मै तुम्हारा प्रग्राय अस्त्रीकार नहीं करती। किन्तु अब इसका प्रस्ताव पिता जो से करो। तुम मेरे रूप श्रीर गुण के श्राहक हो श्रीर सच्चे श्राहक हो; परन्तु राच्नस! मै जानती हूँ कि यदि व्याह छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम व्याह से श्रिधक सुखी होते। उधर पिता ने—जिनके लिये मेरा चारित्र्य, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है—सुमे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथो में ले लिया है! मेरे चिरदुखी पिता! राचस, तुम वासना से उत्ते-जित हो, तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृद्य बिछुड़ जायगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जायगी!

रान्तस—यह मैं मान लेता, कदाचित् इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता; परन्तु सुवासिनी सुक्ते शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्यपरिचय है। तुम शक्तिशाली की उपासना.....

सुवा॰ — ठहरो अमात्य ! मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थो, तुम इस सोई हुई भ्रान्ति को न जगाओ।

राच्यस—चाणक्य भूल सकता है? कभी नही। वह राजनीति का त्राचार्य्य हो जाय, वह विरक्त तपस्वी हो जाय, परन्तु सुवा-सिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो—उहूँ—( सोचता है)

कैसी कड़ी रूप की ज्वाला ! पड़ता है पतंग-सा इसमें मन होकर मतवाला । सन्ध्या गगन-सी रागमयी यह वड़ी तीव्र है हाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी क्या यह फूलो की माला ? राचस—( चैतन्य होकर ) तो चाएक्य से फिर मेरी टक्कर होगो ? होने दो । यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृद्य का यही ध्येय रहा। मैं शकटार से किस मुँह से प्रस्ताव करूँ! वह सुवासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह असम्भव है। तो मगध मे फिर एक आँधी आवे! चलूँ, चंद्रगुप्त भी तो नहीं है; चंद्रगुप्त सम्राट् हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं। आहुति की आवश्यकता है, विह्न प्रज्वितत हैं।

प्रस्थान

3

# परिषद्-गृह

राच्यस—( प्रवेश करके ) तो आप लोगों को सम्मित है कि विजयोत्सव न मनाया जाय ? मगध का उत्कर्प उसके गर्व का दिन यों ही फीका रह जाय !

शकटार—मैं तो चाहता हूँ, परन्तु आर्य्य चाग्यक्य की सम्मति इसमे नहीं है।

कात्यायन—जो कार्य्य बिना किसी श्राडम्बर के हो जाय, वहीं तो श्रच्छा है।

मौर्य्य सेनापति श्रोर इसकी स्त्री का प्रवेश

मौर्य्य निजयी होकर चंद्रगुप्तलौट रहा है, हम लोग आज भीं उत्सव न मनाने पावेंगे ? राजकीय आवरण में यह कैसी दासता है !

मौर्य्य-पत्नी—तब यही स्पष्ट हो जाना चिहये कि कौन इस साम्राज्य का अधीरवर है! विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद् ?

चाग्तवय—( राचस की श्रोर देख कर) राचस ! तुम्हारे मन में क्या है ?

राज्ञस—में क्या जान्ँ, जैसी सब लोगी की इच्छा। चाग्यक्य—में अपने अधिकार श्रौर दायित्व को सममकर

कहता हूँ कि यह उत्सव न होगा !

मौर्य्य-पत्नी—तो मैं ऐसी पराधीनता मे नहीं रहना चाहती! ( मौर्यं से )—समभा न! हम लोग आज भी बंदी हैं! मौर्य्य (क्रोध से) क्या कहा, बंदी ? नहीं, ऐसा नहीं हो -सकता ! हम लोग चलते हैं । देखूं किसकी सामर्थ्य है जो रोके ! अपमान से जीवित रहना मौर्य्य नहीं जानता है ! चलो —

# दोनों का प्रस्थान

चा एक्य श्रीर कात्यायन को छोड़ कर सब जाते हैं

कात्या॰—विष्णुगुप्त, तुमने सममकर ही तो ऐसा किया इोगा। फिर भी मौर्य्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त के र

चाणक्य—बुरा लगेगा ? क्यो ? भला लगने के लिये मैं कोई काम नहीं करता कात्यायन ! परिणाम मे भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ ! - बको मत !

## कात्यायन का प्रस्थान

चागाक्य कारगा समम मे नही आता यह वात्याचक क्यो ?—(विचारता हुआ)—क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है ? अपनी विजयो पर मुमे विश्वास है, फिर यह क्या ?—(सोचता है)

# सुवासिनी का प्रवेश

सुवा०—विष्णुगुप्त!

चाग्यक्य-कहो सुवासिनी ।

सुवा०—अभी परिषद्-गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुर्बी दिखाई दिये, तुमने अपमान किया क्या ?

चाणक्य यह तुमसे किसने कहा ? इस उत्सव को रोक देने

से साम्राज्य का कुछ बनता बिगइता नही। मौथ्यों का जो कुछ है, वह मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। और, पितृच्य-तुल्य शकटार को मैं अपमानित करूँगा, यह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ ?

सुवा॰—तो राचस ने ऐसा क्यो . .. १

चाणक्य — कहा, ऐं ? सो तो कहना ही चाहिये ! श्रौर तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना श्रावश्यक हैं ; क्यों न सुवासिनी ?

सुवा०—विष्णुगुप ! मै एक समस्या मे डाल दी गई हूँ । चाणक्य—तुम स्वयं पड़ना चाहती हो, कदाचित् यह ठीक भी है।

सुवा०-च्यंग्य न करो , तुम्हारी कृपा सुक्त पर होगी ही, सुक्ते इसका विश्वास है।

चाणक्य—मैं तुमसे वाल्यकाल से परिचित हूँ, सुवासिनी ! तुम खेल मे भी हारने के समय रोते हुए हँस दिया करतीं और तव मैं हार स्वीकार कर लेता । इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी वढ़ गया है । तव तो.... (देखने लगता है )

सुवा०—यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो। फिर अपने को नहीं ? देखो दर्पण लेकर—तुम्हारी ऑखों में तुम्हारा यह कौन-सा नवीन चित्र है!

### प्रस्थान

चागाक्य-क्या ? मेरी दुर्वलता ? नही ! कौन है ? च० ११ दौवारिक—( प्रवेश करके )—जय हो श्रार्थ्य, रथ पर माल-विका श्राई है।

चाराक्य - उसे सीधे मेरे पास लिवा लाश्रो ! दीवारिक का प्रस्थान - एक चर का प्रवेश

चर— आर्ट्य, सम्राट् के पिता और माता दोनो व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गये हैं। (जाता है)

चाग्रक्य—जाने दो! इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य मे बाधा होती। स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। दसरे चर का प्रवेश

दूसरा—(प्रणाम करके)—जय हो आर्थ्य, वाल्हीक मे नई इल-चल है। विजेता सिल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतन्त्र हो गया है, अब वह सिकन्दर के पूर्वी प्रान्तों की ओर दत्तचित्त है। वाल्हीक की सीमा पर नवीन यवन-सेना के शष्ट चमकने लगे हैं।

चाणक्य—( चौंक कर )—श्रीर गांधार का समाचार १ दूसरा—श्रभो कोई नवीनता नहीं है।

चाणक्य—जाओ।—(चर का प्रस्थान)—क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है। ब्राह्मण! अपनी प्रतिज्ञा पर प्रदल रह! कुछ चिन्ता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं।

ऊपर देख कर हॅसता है, मालविका का प्रवेश

माल०—श्रार्थ्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट्ने श्रीचरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि श्रापके श्राशीर्वाद में दिचिगापथ में अपूर्व सफलता मिली, किन्तु सुदृर दिचिगा जाने के लिये आपका निषेध सुन कर लौटा आ रहा हूँ। सीमान्त के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है।

चाण्क्य-मालविका, विश्राम करो । सब वातों का विवरण एक साथ ही लूंगा।

, माल॰—परन्तु श्राय्यं, खागत का कोई उत्साह राज-धानी में नही।

चाण्य-मालविका, पाटलिपुत्र षड्यन्त्रो का केन्द्र हो रहा है! सावधान! चन्द्रगुप्त के प्राणो की रचा तुम्ही को करनी होगी।

# प्रकोष्ट में चन्द्रगुप्त का प्रवेश

चन्द्र०— विजयों को सीमा है, परन्तु श्रमिलाषाओं की नहीं। मन ऊब-सा गया है। भंभटों से घड़ी भर श्रवकाश नहीं। गुरुदेव श्रीर क्या चाहते हैं, समभ में नहीं श्राता। इतनी उदासी क्यों १ मालविका!

माल०—( प्रवेश करके )—सम्राट् की जय हो !

चन्द्र०—मै सब से विभिन्न, एक भय-प्रदर्शन-सा वन गया हूँ। कोई मेरा अन्तरंग नहीं, तुम भी मुक्ते सम्राट् कहकर पुकारती हो। माल०—देव, फिर मै क्या कहूँ ?

चन्द्र०—स्मर्ग आता है—मालव का उपवन और उसमें अतिथि के रूंप में मेरा रहना ?

माल०-सम्राट्, अभी कितने ही भयानक सवर्ष सामने हैं।

चन्द्र०—संघर्ष ! युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालिका ! आशा और निराशा का युद्ध; भावो का अभाव से द्वन्द्व ! कोई कमी नहीं, फिर भी न जाने कौन मेरी सम्पूर्ण सूर्चा मे रिक्त चिह्न लगा देता है । मालिका, तुम मेरी ताम्यूल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की, मित्रता की प्रतिकृति हो । देखों, में दिरद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं । मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता ।

माल०-आप महापुरुप हैं; साधारण जन-सुलभ दुर्वलता न

होनी चाहिये त्र्याप में । देव । बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है—( माला पहनाती है )

चन्द्र०—मालविका, इन फूलों के रस तो भौरे ले चुके हैं!

माल०—निरीह कुसुमो पर दोषारोपण क्यो १ उनका काम है
सौरभ विखेरना, यह उनका मुक्त दान है। उसे चाहे भ्रमर
ले या पवन ।

चन्द्र०--कुछ गाश्रो तो मन बहल जाय।

मालविका गाती है--

मधुप कव एक कली का है।
पाया जिसमे प्रेम रस सौरम श्रौर सुहाग,
बेसुध हो उस कली से मिलता भर श्रनुराग,
विहारी कुञ्जगली का है।
कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह,
काँटो में उलमा तदिप रही लगन की चाह,
वावला रंगरली का है।
हो मिल्लका सरोजिनी या यूथी का पुञ्ज,
श्राल को केवल चाहिये सुखमय कीड़ा-कुंज,

चन्द्र०—मालिका, मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है।

मधुप कव एक कली का है!

माल०--- उसका निम्रह करना ही महापुरुषो का स्वभाव है देव! प्रतिहारी का प्रवेश श्रोर संकेत—मालविका उससे वात करके लोटती है चन्द्र०—क्या है ?

माल०—कुछ नहीं, कहती थी कि यह प्राचीन राजमन्दिर अभी परिष्कृत नहीं। इसलिये मैंने चन्द्रसौध में आप के शयन का प्रबन्ध करने के लिये कह दिया है।

चन्द्र०—जैसी तुम्हारी इच्छा—( पान करता हुम्रा)—कुछ श्रीर गात्रो मालविका ! श्राज तुम्हारे स्वर मे स्वर्गीय मधुरिमा है। मालविका गाती है—

बज रही बंशी आठोयाम की
आब तक गूँज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की।
हुए चपल मृगनैन सोह-वश बजी विपंची काम की,
रूप-सुधा के दें। हग प्यालों ने ही मित बेकाम की।
वज रही वंशी०—

कचुकी का प्रवेश

कंचुकी—जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी श्रीर कचुकी के साथ चन्द्रगुप्त का प्रस्थान।

माल॰—जाओ प्रियतम! सुखी जीवन बिताने के लिये, त्रीर में रहती हूँ चिर-दु:खी जीवन का अंत करने के लिये। जीवन एक प्रश्न है, और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य्य चाण्क्य की आज्ञा है—" आज घातक इस शयन-गृह में आवेंगे, इस लिये चन्द्रगुप्त यहाँ न सोने पावे, और वे षड्यंत्रकारी पकड़े जायँ।" (शय्या पर बैठ कर)—यह चन्द्रगुप्त की शय्या है। ओह,

श्राज प्राणों मे कितनी मादकता है ! मै : कहाँ हूँ ? कहाँ ? स्मृति, तू मेरी तरह सा जा ! श्रनुराग, तू रक्त से भी रंगीन वन जा !

# गाती है--

श्रो मेरी जीवन की स्मृति । श्रो अन्तर के श्रातुर श्रनुराग । वैठ गुलावी विजन उषा मे गाते कौन मनोहर राग ? चेतन सागर उर्मिल होता यह कैसी कम्पनमय तान, यों श्रधीरता से न मीड़ ले। श्रभी हुए हैं पुलकित प्रान । कैसा है यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति की बलिहारी यह उन्मत्त बिलास बता दो कुचलेगा किसकी क्यारी ?

इस अनन्तता निधि के नाविक, हे मेरे अनङ्ग अनुराग! पाल सुनहला वन, तनती है स्मृति, यो उस अतीत में जाग। कहाँ ले चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह! तुम्हारे निर्दय डाड़ों से होती हैं लहरें चूर। देख नहीं सकते तुम दोनों चिकत निराशा है भीमा, बहकों मत क्या न है बता दो चितिज तुम्हारी नवसीमा?

# प्रभात-राजमन्दिर का एक प्रात

चन्द्रगुप्त — ( श्रकेले टहलता हुआ ) — चतुर सेवक के समान संसार के। जगा कर श्रम्थकार हट गया । रजनी की निस्तव्यता काकली से चंचल हो उठी है। नोला श्राकाश स्वच्छ होने लगा है, या निद्राक्षांत निशा उपा की शुभ्र चादर श्रोढ़ कर नींद की गोंद में लेटने चली है। यह जागरण का श्रवसर है। जागरण का श्रर्थ है कम्मीक्षेत्र में श्रवतीर्ण होना। श्रीर कम्मीक्षेत्र क्या है? जीवन-संश्राम! किन्तु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सत्ता एक कठपुतली-सी है। तो फिर मेरे पिता मेरी माता, इनका तो सम्मान श्रावश्यक था। वे चले गये, मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे श्रात्मीय भी श्रानन्द मनाने से वंचित किये गये। यह परतंत्रता कव तक चलेगी। प्रतिहारी!

प्रतिहारी—( प्रवेश करके )—जय हो देव !

चन्द्र०- आर्य्य चाणक्य के। शीव्र लिवा लाओ ।

प्रतिहारी का प्रस्थान

चन्द्र०—( टहलते हुए )—प्रतिकार त्र्यावश्यक है ।

चाग्यक्य का प्रवेश

चन्द्र०-- श्रार्घ्य, प्रणाम ।

चाणक्य—कल्याण हो त्रायुष्मन्, त्राज तुम्हारा प्रणाम कुछ भारी-सा है !

चन्द्र०—में कुछ पृछना चाहता हूँ ।

चाणक्य—यह तो मैं पहले ही से समभता था । तो तुम अपने स्वागत के लिये लड़कों के सदृश रूठे हे। ?

चन्द्र॰—नहीं श्रार्थ्य, मेरे माता पिता—मै जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया।

चाण्य — जान जास्रोगे तो उसका वध करोगे ! क्यो ? हॅसता है

चन्द्र०—हॅसिये मत । गुरुदेव । आपकी मर्य्यादा रखनी चाहिये, यह मैं जानता हूं । परन्तु वे मेरे माता-पिता थे, यह आप के। भी जानना चाहिये ।

चाग्य निमी तो मैने उन्हे उपयुक्त श्रवसर दिया। श्रव उन्हे श्रावश्यकता थी शांति की, उन्होने वानप्रस्थाश्रम प्रहग्य किया है। इसमे खेद करने को कौन वात है ?

चन्द्र०—यह श्रक्षुएए। श्रधिकार श्राप कैसे भोग रहे हैं ? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ, श्राप मेरे कुटुम्ब का भी नियंत्रए। श्रपने हाथों में रखना चाहते हैं।

चाणक्य चन्द्रगुप्त । मै ब्राह्मण हूं । मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनन्दसमुद्र मे शांतिद्वीप का अधिवासी ब्राह्मण मै, चन्द्र, सूर्य्य, नचत्र मेरे दोप थे, अनन्त आकाश वितान था, शस्यश्यामला कोमला विश्वन्भरा मेरी शय्या थी । वौद्धिक विनोद कर्म्म था, संतोष धन था । उस अपनी, ब्राह्मण की, जन्म-भूमि के। छोड़ कर कहाँ आ गया । सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि

कॉट ; प्रेम के स्थान मे भय । ज्ञानामृत के परिवर्तन मे कुमंत्रणा। पतन और कहाँ तक हो सकता है। ले लो मीर्घ्य चन्द्रगुप्त! अपना अधिकार, छोन लो। यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचको से कुत्सित और कलंकित हो घठा है। किसी छायाचित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे, भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विसमृत हो गया! जान गया में कहाँ और कितने नीचे हूँ।

### प्रस्थान

चन्द्र०—जाने दो !—( दीर्घ निश्वास लेकर)—तो क्या मै श्रसमर्थ हूँ ?—ऊँह, सब हो जायगा !

सिंहरण—( प्रवेश करके ) सम्राट् की जय हो ! कुछ विद्रोही श्रीर षड्यंत्रकारों पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई हैं।

चन्द्रगुप्त--( चौककर ) क्या ?

सिंह्०--मालविका की हत्या (गद्गद् कण्ठ से)-- आपका परिच्छद पहनकर वह आपही की शय्या पर लेटी थी।

चन्द्रगुप्त—तो क्या, उसने इसीलिये मेरे शयन का प्रबन्ध दूसरे प्रकोष्ट मे किया ! त्राह ! मालविका !

सिंह०—श्रार्थ्य चाएक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिये प्रस्तुत था। एक छोटा-सा युद्ध होकर हे हत्यारे पकड़े गये। परंतु उनका नेता राजस हैनिकल भागा! चन्द्र०--क्या ? राक्षस उनका नेता था !

सिंह०-हाँ सम्राट् ! गुरुदेव बुलाये जायँ ?

चन्द्र०--वहीं तो नहीं हो सकता, वे चले गये ! कदाचित् न लौटेंगे।

सिंह०-ऐसा क्यो ? क्या त्रापने कुछ कह दिया ?

चन्द्रगुप्त—हाँ सिंहरण ! मैने अपने माता-पिता के चले जाने का कारण पूछा था ।

सिह०—( निश्वास लेक्र ) तो नियति कुछ श्रदृष्ट का सृजन कर रही है । सम्राट मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ ।

चन्द्रगुप्त—( विरक्ति से )—जाओ, ठीक है—अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दु:ख और पतन की वारी आती है।

## सिहरण का प्रस्थान

चन्द्र०—पिता गये, माता गईं, गुरुदेव गये, कधे से कंघा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया ! तो भी चन्द्रगुप्त को रहना पड़ेगा, श्रीर रहेगा ! परन्तु मालविका ! श्राह, वह स्वर्गीय कुमुम !

चिंतित भाव से प्रस्थान

# सिंधुतट-पर्णं कुटीर । चाण्क्य श्रौर कात्यायन

चाणक्य — कात्यायन, सो नहीं हो सकता ! मैं अब मंत्रित नहीं प्रहण करने का । तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे, तो मगध का श्रनिष्ट ही करोगे ।

कात्या॰—तब मै क्या करूँ १ चाग्रक्य, मुर्फे तो श्रव इस राजकाज मे पड़ना श्रच्छा नहीं लगता।

चाग्गक्य—जब तक गांधार का उपद्रव है, तब तक तुम्हे वाध्य होकर करना पड़ेगा। बतात्रो, नया समाचार क्या है ?

कात्या०—राक्तस सिल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिये वहाँ रहता है, श्रोर यह सारा कुचक्र उसी का है। वह इन दिनों वाल्हीक की श्रोर गया है। मैं श्रपना वार्तिक पूरा कर चुका इसीलिये मगध से श्रवकाश लेकर श्राया था। चाण्क्य, श्रव में मगध जाना चाहता हूँ। यवन-शिविर में श्रव मेरा जाना श्रसंभव है।

चाग् क्य — जितना शीघ्र हो सके, मगध पहुँचो। मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ। तुम चन्द्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे न माछ्स हो, कि मैं यहाँ हूँ ! अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा। देखो, शकटार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा ! हाँ कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य मे आशातीत सफलता होती। सममें ?

कात्यायन – ( हॅस कर ) यह जानकर मुभे प्रसन्नता हुई

कि तुम ... सुवासिनी ... अच्छा विष्णुगुप्त ! गाह स्थ जोवन कितना सुन्दर है !

चाणक्य-मूर्ख हो, अव हम तुम साथ हो ज्याह करेंगे ! कात्यायन-मैं ? मुक्ते नही...मेरो गृहिणी तो है !

चाण्क्य—( हॅस कर )—एक व्याह श्रीर सही। अच्छा वताश्रो, काम कहाँ तक हुआ ?

कात्यायन—( पत्र देता हुआ )—हाँ यह लो, यवन-शिविर का विवरण है। परन्तु, विष्णुगुप्त, एक वात कहे विना न रह सकूँगा। यह यवन-वाला सिर से पेर तक आर्थ्यसंस्कृति में पगी है। उसका अनिष्ट ?

चाण्य — ( इंस कर ) — कात्यायन, तुम सच्चे ब्राह्मण हो ! यह करुणा ख्रीर सीहार्द्र का उद्रेक ऐसे ही हृद्यों में होता है। परन्तु मैं — निष्ठुर । हृद्यहीन ! मुक्ते तो केवल श्रपने हाथों खड़ा किये हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है।

कात्या०—िफर भी चाणक्य, उसका सरल मुखमण्डल! उस लक्ष्मी का अमंगल!

चाणक्य—( हॅस कर )—तुम पागल तो नहीं हो गये हो ? कात्या०—तुम हँसों मत चाणक्य । तुम्हारा हँसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक हैं। प्रतिज्ञा करों कि उसका प्रानिष्ट न करूँगा। बोलों!

चाएक्य-कात्यायन । अलचेन्द्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष के वाहर किया गया-यह तुम भूल गये ? अभी है कितने दिनों की बात । अब इस सिल्यूकस को क्या हुआ जो चला आया! तुम नहीं जानते कात्यायन, इसी सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त की रचा की थी! नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपच्च में खड्ग खींचे हुए, खड़ा कर रहीं है।

कात्या०-कैसे आश्चर्य की बात है !

चाएक्य—परन्तु इससे क्या ! वही तो होकर रहेगा, जिसे मैंने स्थिर कर लिया है ! वर्तमान भारत की नियति मेरे हृद्य पर जलद-पटल मे बिजली के समान नाच उठती है ! फिर मैं क्या करूँ ?

कात्या०-तुम निष्ठुर हो!

चाणक्य—श्रच्छा तुम सदय होकर एक वात कर सकोगे, बोलो ! तुम चन्द्रगुप्त श्रौर उस यवन-वाला के परिणय में श्राचार्य्य बनोगे ?

कात्या०-क्या कह रहे हो। यह हसी।

चाग्यक्य —यही है तुम्हारे दया की परीचा—देखूँ तुम क्या करते हो ! क्या इसमे यवन-बाला का अमगल है ?

कात्या॰—(सोच कर) मंगल है; मैं प्रस्तुत हूं। चाग्यक्य—(हॅस कर) तब तुम निश्चय ही एक सहैटय व्यक्ति हो।

कात्या०—श्रच्छा तो मै जाता हूँ। चाणक्य—हाँ जात्र्यो। स्मरण रखना, हम लोगो के जीवन में यह अन्तिम संघर्ष है। मुमे आज आम्भीक से मिलना है। यह लोलुप राजा, देख़ँ, क्या करता है।

कात्यायन का पस्थान-चर का प्रवेश

चर-महामात्य की जय हो।

चाण्क्य—इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आम्भीक को यदि जय कर सका तो सर्वत्र जय है। बोलो, आम्भीक ने क्या कहा ?

चर-वे स्वयं त्रा रहे हैं।

चाणक्य-श्राने दो, तुम जास्रो।

चर का प्रस्थान-श्राम्भीक का प्रवेश

श्राम्भोक-प्रणाम, बाह्यण देव!

चाणक्य —कल्याण हो। राजन्, तुम्हे भय तो नहीं लगता ? मैं एक दुनीम मनुष्य हूँ!

श्राम्भीक-नहीं श्रार्थ्य, श्राप कैसी वात कहते हैं!

चाएक्य—तो ठीक है। स्मरए है, इसी तत्त्रशिला के मठ-में एक दिन मैंने कहा था—'सो कैसे होगा श्रविश्वासी त्रिय! तभी तो म्लेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं श्रीर श्राय्यंजाति पतन के कगारे पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है।'

श्राम्भीक-स्मर्ग है।

चाणक्य—तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया— इसे भी सम्भवतः तुम न भूले होगे ?

श्राम्भीक-नहीं।

चाग्य — तुम जानते हो कि चन्द्रगुप्त ने दिल्गापथ के स्वर्णिगिर से पञ्चनद तक, सौराष्ट्र से बङ्ग तक, एक महान् साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह श्रार्थ-साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, श्रुद्रक श्रोर यौधेय श्रादि सिंहरण के नेतृत्व मे इस साम्राज्य के श्रंग हैं। केवल तुम्हीं इससे श्रलग हो। इस द्वितीय यवन-श्राक्रमण से तुम भारत के द्वार की रच्चा कर लोगे, या पहले ही के समान उत्कोच लेकर, द्वार खोल कर, सब मंभटों से श्रलग हो जाना चाहते हो ?

श्राम्भीक—श्राय्यं, वही त्रुटि बारबार न होगी !

चाण्वय—तब साम्राज्य भेलम-तट की रचा करेगा। सिन्धु-तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा!

श्राम्भीक-श्रकेले मैं यवनो का श्राक्रमण रोकने में श्रम्मर्थ हूं।

चाग्यक्य-फिर उपाय क्या है ?

नेपथ्य से जयघोष । श्राम्भीक चिकत होकर देखने लगता है। चारा क्य-क्या है, सुन रहे हो ?

श्राम्भीक — समभ में नहीं श्राया। (नेपध्य की श्रोर देखकर) वह एक स्त्री श्रागे श्रागे कुछ गाती हुई श्रा रही है श्रीर उसके साथ बड़ी-सी भीड़—(कोलाहल समीप होता है)

चाग्यक्य—श्राश्रो, हम लोग श्रलग हट कर देखें। (दोनों श्रलग छिप जाते हैं)

त्रार्थ्य-पताका लिये श्रलका का गाते हुए, भीड़ के साथ प्रवेश

श्रलका—तत्त्रिता के वीर नागरिको ! एक वार, श्रभी श्रभी सम्राट् चन्द्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था, श्राय्यीवर्त—प्यारा देश—श्रीकों की विजय-लालसा से पुन. पददलित होने जा रहा है; तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्यभूमि के। परतन्त्रता की श्रङ्खला पहनाने का दृश्य राजमहल के मरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है श्रीर तुम ?

नागरिक—हमलोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ ! हम लोग प्रस्तुत हैं।

अलका-यहीं तो-( समवेत स्वर से गायन )

हिमाद्रि तुङ्ग शङ्ग से

प्रबुद्ध शुद्ध भारती—

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला

स्वतन्त्रता पुकारती-

"अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो,

प्रशस्त पुराय पन्थ है—बढ़े चलो बढ़े चलो।"

असंख्य कीर्तिरश्मियाँ,

विकीर्ण दिव्यदाह-सी।

सपूत मातृभूमि के—

रको न शूर साहसी!

अराति सैन्य सिन्धु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो नढ़े चलो बढ़े चलो।

सव का प्रस्थान

आम्भीक—यह अलका है! तत्त्वशिला में उत्तेजना फैलाती हुई—यह अलका!

चाणक्य हाँ, श्राम्भीक ! तुम उसे बन्दी बनाश्रो; मुँह बन्द करो !

श्राम्भीक—( कुछ सोचकर ) श्रसम्भव ! मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊँगा।

चाण्क्य—यह में कैसे कहूं ? मेरी लक्ष्मी—श्रलका—ने श्राय्यंगौरव के लिये क्या क्या कष्ट नहीं उठाये ! वह भी तो इसी वंश की बालिका है ! फिर तुम तो पुरुष हो, तुम्ही सोच देखे।

आम्भीक—व्यर्थ का अभिमान अब मुमे देश के कल्याण मे बाधक न सिद्ध कर सकेगा। आर्थ्य चाणक्य, मै आर्थ्यसाम्राज्य के बाहर नहीं हूं!

चाण्क्य — तब तत्त्रशिला दुर्ग पर मागधसेना अधिकार करेगी ! यह तुम सहन करोगे ?

श्राम्भीक सिर नीचा करके विचारता है

चाराक्य-चत्रिय ! कह देना और बात है, करना और !

श्राम्भीक—( श्रावेश में )—हार चुका ही हूँ; पराधीन हो ही चुका हूँ । श्रव स्वदेश के श्रधीन होने में उससे श्रधिक कलंक तो मुक्ते लगेगा नहीं, श्राय्ये चाएक्य!

चारणक्य—तो इस गांधार श्रौर पंचनद का शासन-सूत्र होगा श्रलका के हाथ में श्रौर तत्त्वशिला होगी उसकी रांजधानी; बोलो, स्वीकार है ? श्राम्भोक—श्रलका <sup>१</sup>

चाणक्य—हॉ, अलका और सिंहरण इस महाप्रदेश के शासक होंगे।

श्राम्भीक—सब स्वीकार है । ब्राह्मण । में । केवल एक वार यवनों के सम्मुख श्रपना कलंक धोने का श्रवसर चाहता हूँ । रणचेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ । श्रोर कुछ नही ।

चाण्क्य-तुम्हारा श्रभीष्ट पूर्ण हो !

सकेत करता है, सिंहरण श्रीर श्रवका का प्रवेश

ञ्रलका-भाई ! ञ्राम्भीक !

आम्भीक—बह्न ! अलका ! तू छोटी है, पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था, बहन ! तत्त्वशिला के लिये अलका पर्याप्त है, आम्भीक की आवश्यकता न थी!

श्रलका-भाई, क्या कहते हो।

श्राम्भीक—में देश द्रोही हूं। नीच हूं! श्रधम हूं! तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्ज्ञल किया है। राज्यासन के योग्य तूही है।

श्रातका—भाई! अब भी तुम्हारा अम नहीं गया,! राज्य किसी का नहीं है; सुशासन का है! जन्मभूमि के भक्तों में श्राज जागरण है। देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुश्रा है। स्वयं सम्राट् चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य्यसाम्राज्य के सेवक है। स्वतन्त्रता के युद्ध में सैनिक श्रोर सेनापित का भेद नहीं। जिसकी खड्ग-प्रभा में विजय का श्रालीक चमकेगा, वहीं वरेएय है!

उसी की पूजा होगी। भाई। तक्तशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं; तक्तशिला आर्य्यावर्त्त का एक भूभाग है; वह आर्या-वर्त्त की होकर ही रहे, इसके लिये मर मिटा। फिर उसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इन्द्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराये विजयसाला लेकर खड़ी होगी, सूर्य्यमण्डल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक से मण्डित होकर गांधार का राजकुल अमर हो जायगा।

चाग्गक्य-साधु । त्र्यलके, साधु ।

त्राम्भीक—( खड्ग खीचकर )—खड्ग की शपथ—मैं कर्त्तव्य से च्युत न होऊँगा !

सिंह —( उसे त्रालिंगन करके)—िमत्र ,त्राम्भीक ! मनुष्य साधारण-धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है त्रौर निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है।

श्राम्भीक का प्रस्थान

सिंह०-- त्रालका, सम्राट् किस मानसिक वेदना मे हिन बिताते होगे !

अलका—वे वीर है मालव, उन्हे विश्वास है कि मेरा इन्न कार्य्य है, उसकी साधना के लिये प्रकृति, श्रदृष्ट, देव या ईश्वर, इक्क न कुछ श्रवलंव जुटा ही देगा। सहायक चाहे श्रार्य्य चाएक्य हो या मालव।

सिंह०—त्रालका, उस प्रचंड पराक्रम का में जानता हूँ। परन्तु मे यह भी जानता हूँ कि सम्राट् मनुष्य हैं। श्रपने मे वार बार सहायता करने के लिये कहने मे, मानव-स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहाद्र और विश्वास का सुन्दर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से वचने का, किन्तु जीवन अपना संप्राम अंध होकर लड़ता है। कहता है— अपने को बचाऊँगा नहीं, जो मेरे मित्र हो, आवे और अपना प्रमाण दें।

## दोनों का प्रस्थान

# सुवासिनी का प्रवेश

चाग्यन्य-सुवासिनी, तुम यहाँ कैसे ।

सुवा०—सम्राट् को श्रमी तक श्रापका पता नहीं, पिताजी ने इसीलिये मुम्ने भेजा है। उन्होंने कहा—जिस खेल को श्रारम्भ किया है, उसका पूर्ण श्रीर सफल श्रंत करना चाहिये।

चाणक्य—क्यों करें सुवासिनी ! तुम राच्नस के साथ सुखी जीवन वितात्रोगी, यदि इतनी भी मुभे त्राशा होती ' ' '' वह तो यवन सेनानी है, त्रीर तुम मगध की मंत्रिकन्या । क्या उससे परिणय कर सकोगी ?

सुवा०—( नि खास लेकर )—राचस से ! नहीं, श्रासंभव । चाराक्य, तुम इतने निर्देय हो !

चाणक्य—( हॅस कर )—सुवासिनी । वह स्वप्न दूट गया— इस विजन बालुका-सिन्धु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी; किन्तु तुम्हारे एक ही श्रूमंग ने उसे लौटा दिया ! मैं कंगाल हूँ ! ( वहर कर ) — सुवासिनी ! मैं तुम्हे दगड दूगा । चाणक्य की नीति में अपराधों के दगड से कोई मुक्त नहीं।

सुवा० – चमा करो विष्णुगुप्त!

चाणक्य—असंभव है। तुम्हे राज्ञस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा, तुम्हारा श्रीर मगध का कल्याण है। सुवा०—निष्ठुर! निर्द्य!

चाणक्य—( हॅसकर )—तुम्हें श्रभिनय भी करना पड़ेगा। उसमे समस्त सिचत कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुवासिनी। तुम्हें विन्दिनी वन कर श्रीकिशिविर में राच्चस श्रीर राजकुमारी के पास पहुँचना होगा—राच्चस को देशभक्त बनाने के लिये श्रीर राजकुमारी की पूर्वस्मृति में श्राहुति देने के लिये! कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीचा करनी होगी।

सुवासिनी सिर पकड कर वैठ जाती है

चाणक्य—( उसके सिर पर हाथ रखकर) सुवासिनी ! तुम्हारा प्रण्य, स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राचस से अंकुरित हुआ, श्रीर शैशव का वह सब; केवल हृदय की स्निग्धता थी। श्राज किसी कारण से राचस का प्रण्य होष में बदल रहा है; परन्तु काल पाकर वह अंकुर हरा-भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असम्भव है। तुम राचस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का स्वा विकास हो सकता है। श्रीर, मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन

हो सकता हूँ, यही मेरे लिये अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव-सृष्टि तो हुआ ही करती है। यही हृदय का रहस्य है। तव, हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हो, उसमें परवशता क्यो माने १ में कूर हूँ, केवल वर्तमान के लिये, भविष्य के सुख और शांति के लिये, परिणाम के लिये नहीं। श्रेय के लिये, मनुष्य को सब त्याग करना चाहिये, सुवासिनी। जाओ।

सुवा०—( दीनता से चाणक्य का मुँह देखती है)—तो विष्णुगुप्त । तुम इतना बड़ा त्याग करोगे ! अपने हाथों बनाया हुआ, इतने बड़े साम्राज्य का शासन, हृदय की आकांत्रा के साथ अपने प्रतिद्वन्दी को सौंप दोगे । और सो भी मेरे लिये !

चाणक्य—( घवराकर )— मैं बड़ा विलम्ब कर रहा हूँ!

सुवासिनी, श्रार्थ्य दण्ड्यायन के श्राश्रम में पहुँचने के लिये मैं

पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मक्त वर्षा सा जीवन-दान,

सूर्य्य के समान श्रवाध श्रालोक विकीर्ण करना; सागर के समान

कामना—नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही

तो ब्राह्मण का श्रादर्श है। मुमे चन्द्रगुप्त को मेघमुक्तचद्र देख कर,

इस रंगमञ्च से हट जाना है!

सुवा०—महापुरुष । मैं नमस्कार करती हूँ । विष्णुगुप्त, तुम्हारी वहन तुमसे त्राशीर्वाद की भिखारिन है । ( चरण पकड़ती है )

चाणक्य—(सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए) सुखी रहों ! किया में एलेंग्जेंडिया का राजमन्दिर कार्नेलिया श्रीर उसकी सखी का प्रवेश

कार्नें ० — बहुत दिन हुए देखा था! — वही भारतवर्ष! वहीं निम्मल ज्योति का देश, पितत्र भूमि, अब हत्या और छ्रद से बीभत्स बनाई जायगी — श्रीक सैनिक इस शस्यश्यामला पृथ्वीं को रक्तरिं त बनावेंगे! पिता अपने साम्राज्य से सन्तुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ावेगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों श्राणियों का नाश होगा। और, सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से!

सखी—सम्राट् तो त्राज स्कंघावार में जाने वाले हैं!

राइस का प्रवेश

राचस-आयुष्मती ! मैं श्रा गया।

कार्ने०—नमस्कार ! तुम्हारे देश मे तो सुना है कि व्राह्मण जाति वड़ी तपस्वी और त्यागी है।

राच्यस—हॉ कल्याणी ! वह मेरे पूर्वजो का गौरव है । किन्तु हम लोग तो वौद्ध हैं ।

कार्ने ० — च्यौर तुम उसके ध्वंसावशेष हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगो को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं

राचस - राजकुमारी ! मैं कृतन्न नहीं, मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है, उसका कल्याण ''''' कार्ने॰—कृतज्ञता पाश है, मनुष्य की दुर्वलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। परन्तु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोक तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतव्न नहीं हो रहे हो १ सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है १

रात्तस—तर्क श्रीर राजनीति मे भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। राजकुमारी । किंगिक ने कहा है—

कार्ने - कि सर्वनाश कर दो । यदि ऐसा है, तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ाना चाहती।

रात्तस-पाठ थोड़ा ऋवशिष्ट है। उसे भी समाप्त कर लीजिये, आपके पिता की आज्ञा है।

कार्ने०—मैं तुम्हारें उशना श्रौर कर्णिक से ऊव गई हूँ;, जाश्रो।

#### राचस का प्रस्थान

कार्ने ० — एलिस ! इन दिनो जो ब्राह्मण मुक्ते रामायण पढ़ाता था, वह कहाँ गया <sup>१</sup> उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है!

एलिस-वह चला गया राजकुमारी !

कार्ने ॰ — बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण् था ! — (सिल्यृकस का प्रवेश ) — ऋरे पिता जी !

सिल्यू०—हाँ बेटी । अब तुमने अध्ययन बन्द कर दिया, ऐसा क्यों १ अभी वह राचस मुमसे कह रहा था। कार्ने - पिता जी ! उसके देश ने उसका नाम कुछ समभ कर ही रक्खा है - राच्चस ! मैं उससे डरती हूं।

सिल्यू०—बड़ा विद्वान् है बेटी ! मैं, उसे भारतीय प्रदेश का सत्रप वनाऊँगा ।

कार्ने०—पिता जी ! वह पाप की मिलन छाया है ! उसके भँवों में कितना अन्धकार है, आप देखते नहीं । उससे अलग रहिये । विश्राम लीजिये । विजयों की प्रवंचना में अपने को न हारिये । महत्त्वाकां को दाँव पर मनुष्यता सदैव हारी है । डिमान्स्थनी ज ने : : : :

सिल्यू०—मुभो दार्शनिको से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही ही अच्छा होता कि श्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर, केवल योद्धा ही होते!

कार्ने ॰ — सो तो होता ही है। मेरे पिता किससे कम वीर हैं। मेरे विजेता पिता। मैं भूल करती हूँ, चमा कीजिये।

सल्यू०—यही तो मेरो बेटी । श्रीक-रक्त वीरता के परमाणु से संगठित है । तुम चलोगी युद्ध देखने ? सिन्धुतट के स्कंधावार में रहना ।

कार्ने०-चल्लॅगी।

सिल्यू०—अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्भीक—तत्त्रशिला का राजा—इस युद्ध में तटस्थ रहेगा, आज उसका पत्र आया है। और राचस कहता था कि चाणक्य—चंद्रगुप्त का मन्त्री—उससे ऋद्ध होकर कही चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं । बेटी, सिकन्दर से बड़ा साम्राज्य—उससे बर्ड़ विजय ! कितना उज्ज्वल भविष्य है !

कार्ने०-हाँ पिताजी ।

सिल्यू०—हाँ पिताजी !— उल्लास की एक रेखा भी नहीं— इतनी उदासी । तू पढ़ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि त दार्शनिक होती जा रही है — श्रीकरक्त !

कार्ने - वही तो कह रही हूँ। आप ही तो कभी पढ़ने वे लिये कहते हैं, कभी छोड़ने के लिये!

सिल्य्०-तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ।

प्रस्थान

पथ में चद्रगुप्त और सैनिक

चंद्र०—पंचनद का नायक कहाँ है ? एक सैनिक—वह आ रहे हैं, देव !

नायक का प्रवेश

नायक—जय हो देव ! चंद्र०—सिहरण कहाँ है १

नायक विनम्र होकर पत्र देता है, पत्र पढकर उसे फाडते हुए

चंद्र० हूं ! सिहरण इस प्रतीत्ता में है कि कोई बलाधिकृत जाय तो वे अपना अधिकार सौंप दें। नायक ! तुम खड्ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिये सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते ? वोलो ! चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो १ मैंने प्राण देनेवाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है। और विश्वास रक्खो, उसके नाम का जयघोष विजयलक्ष्मी का मंगल-गान है। आज से मै ही बलाधिकृत हूँ; मैं आज सम्राट् नहीं, सैनिक हूँ ! चिंता क्या ? सिहरण और गुरुदेव न साथ दें, डर क्या ! सैनिकों ! सुन लो, आज से मै केवल सेनापित हूँ, और कुछ नही ! जाओ, यह लो मुद्रा और सिहरण को छुट्टी दो। कह देना, कि 'तुम दूर खड़े होकर देख लो सिहरण ! चन्द्रगुप्त कायर नहीं है।' जाओ।

नायक जाने लगता है

चंद्र०-- ठहरो ! श्राम्भीक की क्या लीला है ?

नायक—श्राम्भीक ने यवनों से कहा है कि श्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, परंतु, युद्ध के लिये सैनिक न टूँगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता।

चंद्र०—श्रीर वह कर ही क्या सकता था! कायर! अच्छा जाश्रो, देखो, बितस्ता के उस पार हम लोगो को शीघ्र पहुँचना चाहिये। तुम सैन्य लेकर मुक्तसे वहीं मिलो।

#### नायक का प्रस्थान

एक सैनिक—मुक्ते क्या श्राज्ञा है, मगध जाना होगा ?

चंद्र०—श्रार्ध्य शकटार को पत्र दे देना, श्रौर सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुक्ते सैनिक श्रौर शस्त्र तथा श्रन्न चाहिये। देश में डौंड़ी फेर दे कि श्रार्थ्यावर्त्त में शस्त्रग्रहण करने में जो समर्थ हैं, वे सैनिक हैं, श्रौर जितनी सम्पत्ति है, युद्ध- विभाग की है। जाश्रो।

## सैनिक का प्रस्थान

दूसरा०-शिविर आज कहाँ रहेगा देव ?

चंद्र०—अश्व को पीठ पर सैनिक ! कुछ खिला दो, और अश्व बदलो । एक च्राण विश्राम नहीं । हाँ ठहरो तो; सब सेना-निवेशों मे आज्ञा-पत्र भेज दिये गये ?

दूसरा०--हाँ देव !

चंद्र०—तो श्रव मैं बिजली से भी शीघ्र पहुँचना चाहता हूँ। चलो, शीघ्र प्रस्तुत हो।

### सब का प्रस्थान

चंद्र०—( श्राकाश की श्रोर देखकर ) श्रदृष्ट ! खेल न करना ! चंद्रगुप्त मरण से भी श्रिधक भयानक को श्रालिंगन करने के लिये प्रस्तुत है ! विजय—मेरे चिर सहचर !

हॅसते हुए प्रस्थान

3

## ग्रीक शिविर

कार्ने०—एलिस ! यहाँ आने पर मन जैसे उदास हो गया है । इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता मे एक स्मृति की सूचना दी है। सरला सन्ध्या, पिचयों के कलनाद से शांति को बुलाने लगी है। देखते-देखते, एक-एक करके दो चार नचत्र उदय होने लगे। जैसे प्रकृति, अपनी सृष्टि की रचा, हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है और मधुर पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ चला जा रहा है। यह कहाँ जायगा एलिस !

एलिस—श्रपने प्रिय के पास ! कार्ने०—दुर ! तुमे तो प्रेम-ही-प्रेम सूमता है।

दासी का प्रवेश

दासी—राजकुमारी ! एक स्त्री बंदी होकर आई है। कार्ने०—( श्राश्चर्य मे )—तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा हागा, उसे शीव्र ले आओ !

दासी का प्रस्थान, सुवासिनी का प्रवेश

कार्ने - तुम्हारा नाम क्या है ?

सुवा०—मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा वंदी कर ली गई। वह भी कदाचित् आपके यहाँ वदी हो!

कार्ने०-जसका नाम ?

सुवा०-रात्तस।

कार्ने०—श्रोहो, तुमने उससे ज्याह कर लिया है क्या ? तव तो तुम सचमुच श्रभागिनी हो !

सुवा०—( चोंककर )—ऐसा क्यो ? अभी तो व्याह होनेवाला है, क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती है ?

कार्ने०—बैठो, बतात्रो तुम वंदी वनकर रहना चाहती हो, या मेरी सखी ? भटपट बोलो !

सुवा०—वंदी वनकर तो श्राई हूँ, यदि सखी हो जाऊँ तो श्रहोभाग्य!

कार्ने - प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी श्रनुमित के विना तुम व्याह न करोगी।

सुवा०—स्वीकार है।

कार्ने०—श्रच्छा, श्रपनी परीचा दो, वताश्रो, तुम विवाहिता स्त्रियो को क्या समभती हो ?

सुवा०—धिनयों के प्रमोद का कटा-छँटा हुआ शोभारूच ! कोई डाली उल्लास से आगे वढ़ी, कुतर दी गई! माली के मन से संवरे हुए गोल-मठोल खड़े रहो!

कार्ने०—वाह, ठीक कहा। यही तो में भी सोचती थी। क्यां एलिस। श्रच्छा, यौवन श्रीर प्रेम को क्या सममती हो १

सुवा०—श्रकस्मात् जीवन-कानन मे, एक राका-रजनी की छाया मे छिपकर मधुर वसंत घुस त्राता है। शरीर की मव क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती हैं। सौन्दर्भ्य का कोकिल-'कीन ?' कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राज-कुमारी ! फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, ऑसू-भरी स्मृतियाँ मकरंद-सी उसमे छिपी रहती है।

कार्ने०—( वसे गते लगाकर) आह सखी! तुम तो किन हो। तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य। तुमसे हमारी पटेगी। एलिस! जा, पिताजी से कह दे, कि मैंने उस खी को अपनी सखी वना लिया।

## एलिस का प्रस्थान

सुवा०—राजकुमारी । श्रेम मे स्मृति का ही सुख है। एक टीस उठती है, वही तो श्रेम का श्राण है। श्राश्चर्य तो यह है कि श्रत्येक कुमारी के हृद्य में वह निवास करती है। पर, उसे सब श्रत्यच्च नहीं कर सकतीं, सबको उसका मार्म्मिक श्रनुभव नहीं होता।

कार्ने ० -- तुम क्या कहती हो !

सुवा०—वहीं स्त्री जीवन का सत्य है। जो कहती है कि में नहीं जानती—वह दूसरे को घोखा तो देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धड़कते हुए रमणी-वच्च पर हाथ रखकर, उस कम्पन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है। और राजकुमारी! वहीं काम-संगीत की तान सौन्दर्य की रंगीन लहर वनकर, युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है।

कार्ने॰—सखी! मदिरा की प्याली में तू स्वप्न-सी लहरों को मत ज्ञान्दोलित कर। स्मृति वड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामखी है।

## सिल्यूकस का प्रवेश

सिल्यू०—तो बेटी, तुमने इसे अपने पास रख ही लिया। मन वहलेगा, अच्छा तो है। मै भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा। देखो, सावधान रहना।

कार्ने - किस पर आक्रमण होगा पिताजी ?

सिल्यू० — चंद्रगुप्त की सेना पर । वितस्ता के इस पार सेना आ पहुँची है, अब युद्ध में विलम्ब नहीं।

कार्ने ॰ — पिताजी उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा, जिसके लिये उस साधु ने भाविष्य वाणी की थी। वही तो भारत का राजा हुआ न <sup>१</sup>

ं सिल्यू०--हॉ बेटी, वही चन्द्रगुप्त ।

कार्ने०—िपताजी, श्राप ही ने मृत्यु-मुख से उसका उद्घार किया था श्रौर उसी ने श्रापके प्राणो की रज्ञा की थी <sup>१</sup>

सिल्यू०--हॉ, वही तो।

कार्ने - ऋौर उसी ने आपको कन्या के सम्मान की रत्ता की थी ?— फिलिपस का वह अशिष्ट आचरण पिताजी!

सिल्यू०—तभी तो बेटी, मैंने साइवर्टियस को दूत वनाकर समम्माने के लिये भेजा था। किन्तु उसने उत्तर दिया कि मैं सिल्यूकस का कृतज्ञ हूँ, तो भी चत्रिय हूँ, रणदान जो भी माँगेगा उसे दूँगा। युद्ध होना अनिवार्य्य है।

कार्ने -- तब मै कुछ नहीं कहती।

सिल्यू०—( प्यार से )—तू रूठ गई वेटी । भला अपनी कन्या के सम्भान की रत्ता करने वाले का मैं वध करूँगा।

सुवासिनी—फिलिपस को टंद्रयुद्ध में सम्राट् चंद्रगुप्त ने मार डाला । सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध

सिल्यू०—चूप रहो, तुम !—(कानेंतिया से) वेटी, मैं चन्द्रगुप्त को सत्रप वना दूँगा; बदला चुक जायगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सिल्युकस हूँ।

#### प्रस्थान

कार्ने०—( दीर्घ निखास लेकर )—रात अधिक हो गई, चलो सो रहे । सुवासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो ?

सुवा०—जानती थी, भूल गई हूँ । कोई वाद्य यन्त्र तो आप न बजाती होगी ?—( श्राकाश की श्रोर देखकर) रजनी कितने रहस्यों की रानी है—राजकुमारी!

कार्ने०—रजनी ! मेरी स्त्रप्त सहचरी ! स्वा०—गाने लगती है—

सखे ! वह प्रेममयी रजनी ।

श्राँखों मे स्वप्न बनी,

सखे ! वह प्रेममयी रजनी ।

कोमल द्रुमदल निष्कम्प रहे ,

ठिठका-सा चन्द्र खड़ा ।

माधव सुमनों में गूँथ रहा ,

तारो की किरन-श्रनी।
सखे! वह प्रेममयी रजनी।
नयनो में मदिर विलास लिये,
उज्ज्वल श्रालोक खिला।
हॅसती-सी सुरभि सुधार रही,
श्रलकों की मृदुल श्रनी।
सखे! वह प्रेममयी रजनी।
मधु मन्दिर-सा यह विश्व बना,
मीठी भनकार उठी।
केवल तुमको थी देख रही—
स्मृतियों की भीड़ धनी।
सखे! वह प्रेममयी रजनी।

१०

युद्धचेत्र के समीप चाणक्य श्रीर सिहरण चाणक्य—तो युद्ध श्रारंभ हो गया ?

सिंह०—हॉ आर्ग्य! प्रचाड विक्रम से सम्राट् ने आक्रमण् किया है। यवन-सेना थर्रा उठी है। श्राज के युद्ध मे प्राणों को तुच्छ गिन कर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरु-देव! यदि कोई दुर्घटना हुई तो १ श्राज्ञा दीजिये श्रव में श्रपने को नहीं रोक सकता। तच्चशिला श्रीर मालवो की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम श्रावेगी!

चाणक्य — जब चन्द्रगुप्त की नासीर सेना का बल चय होने लगे और सिधु के इस पार की यवनो की समस्त सेना युद्ध में सिम्मिलित हो जाय, उसी समय आम्भीक आक्रमण करें। और तुम चन्द्रगुप्त का स्थान प्रहण करों। दुर्ग की सेना सेतु की रचा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिधु के उस पार जाना होगा — यवन — स्कंधावार पर आक्रमण करने। सममें ?

सिहरण का प्रस्थान चरका प्रवेश

चर--क्या आज्ञा है १

चाएक्य जब चंद्रग्प्त की सेना सिधु के उस पार पहुँच जाय, तब तुम्हे श्रीकों के प्रधान शिविर की श्रोर उस श्राक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की श्रीप्त में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर--जैसी आज्ञा (प्रस्थान)

दूसरे चर का प्रवेश

चर-देव! राज्ञस प्रधान शिविर मे है।

चाणक्य—जात्रो, ठीक है। सुवासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान

एक श्रोर से जिल्यूकस, इसरी श्रोर मे चद्दगुप्त सिल्यू०—चन्द्रगृप्त! तुम्हे राजपद की वधाई देता हूँ।

चन्द्र० स्वागत सिल्यूकस! अतिथि को-सी तुम्हारी अभ्य-र्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परन्तु चात्र धर्म बड़ा कठोर है। आर्य्य कृतव्र नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ, यवन-सेना बिना युद्ध के लौट जाय।

सिल्यू०—वाह ! तुम वीर हो , परन्तु मुभे भारत-विजय करना ही होगा । फिर चाहे तुम्ही को सत्रप बना दूँ ।

चन्द्र०--यही तो असम्भव है। तो फिर हो युद्ध!

रणवाद्य, युद्ध, लडते हुए उन लोगों का प्रस्थान; श्राम्भीक के सैन्य का प्रवेश

श्राम्भीक—मगध-सेना प्रत्यावर्त्तन करती है। श्रोह, कैसा भीषण युद्ध है! श्रभी ठहरें १ श्ररे देखों कैसा परिवर्तन!—यवन-सेना हट रही है; लो वह भगी।

चर का प्रवेश

चर—आक्रमण कीजिये, जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिये। रणवाय वजता है . लोटती हुई यवन-सेना का दूसरी श्रोर से प्रवेश सिल्यू०—कौत १ प्रवंचक श्राम्भीक ! कायर !

श्राम्भीक—हाँ सिल्यूकस ! श्राम्भीक सदा प्रवंचक रहा, परन्तु यह प्रवंचना कुछ महत्त्व रखतो है । सावधान !

युद्ध—सिल्यृकस को घायल करते हुए श्राम्भीक की मृत्यु । यवन सेना का प्रस्थान । सैनिकों के साथ सिंहरण का प्रवंश—

" सम्राट् चन्द्रगुप्त की जय !"

चद्रगुप्त का प्रवेश

चन्द्रगुप्त-भाई सिंहरण, बड़े श्रवसर पर श्राये।

सिह्० – हॉ सम्राट्! श्रीर समय चाहे मालव न मिलें, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते! श्राय्य चाणक्य ने कहा है कि मालव श्रीर तत्त्रशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। श्राप श्रीकों के प्रधान शिविर का श्रवरोध कीजिये।

चन्द्रगुप्त—गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा ! मे उनका अपराधी हूँ सिहरण !

सिह्०—में यहाँ देख लूंगा, आप शीव्र जाइये; समय नहीं हैं!में भी आता हूं।

सेना—महावलाधिकृत सिहरण की जय!

(चंद्रगुप्त का प्रस्थान दृसरी श्रोर से सिहरण श्रादि का प्रस्थान)

#### शिविर का एक अश

#### चिन्तित भाव से राचस का प्रवेश

राचस—क्या होगा ? आग लग गई है, बुम न सकेगी ! तो मैं कहाँ रहूंगा ! क्या हम सब ओर से गये ?

सुवासिनी—(प्रवेश वरके)—सब श्रोर से गये राचस! समय रहते तुम सचेत न हुए!

राच्चस — तुम कैसे सुवासिनी!

सुवा० — तुम्हे खोजते हुए बन्दी बनाई गई। श्रव उपाय क्या है ? चलोगे ?

राच्तस—कहाँ सुवासिनी ? इधर खाई, उधर पर्वत ! कहाँ चलूँ ?

सुवा०—मै इस युद्ध-विप्लव से घवरा रही हूँ। वह देखो, रण-वाद्य बज रहे हैं! यह स्थान भी सुरिच्चत नहीं, सुमे वचाओं राच्चस! (भय का श्रभिनय करती है)

रात्तस—( उसे श्राश्वासन देते हुए )—मेरा कर्त्तव्य मुक्ते पुकार रहा है। प्रिये, मै रणचेत्र से भाग नहीं सकता, चन्द्रगुप्त के हाथा से प्राण देने मे ही कल्याण है! किन्तु तुमको ...

इधर उधर देखता है, रण कोलाहल सुवा०--वचात्रो ! राचस—( निम्बास लेकर )—श्रदृष्ट ! दैव प्रतिकृत है। चलो सुवासिनी!

#### दोनों का प्रस्थान

## एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश रणशब्द

कार्ने०—यह क्या । पराजय न हुआ होता तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता ? —(विचार कर)—चिन्ता नहीं, श्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्म-सम्मान—श्रीस का आत्म-सम्मान जिये।—(हुरी निकालती है)—तो अन्तिम समय एकवार नाम लेने मे कोई अपराध है ?—चन्द्रगुप्त!

#### विजयी चन्द्रगप्त का प्रवेश

चन्द्र०—यह क्या !—( हुरो ते तेता है )—राजकुमारी ! कार्ने०—तुम निर्देय हो चन्द्रगुप्त ! मेरे वूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे ! सम्राट् हो जाने पर ऑखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती हैं न !

चन्द्र०--राजकुमारी ! तुम्हारे पिता आ रहे हैं ।

सैनिकों के वीच में सिल्यृकस का प्रवेश

कार्ने ०—( हाथों से भुँह छिपा कर )—श्राह ! विजेता सिल्यू-कस को भी चन्द्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा !

सिल्यू०--हॉ वेटी!

चन्द्र०—यंवन-सम्राट् । श्राय्ये कृतन्न नहीं होते। श्रापको सुरिचत स्थान पर पहुँचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार श्रपने सेना-निवेश में श्राप हैं; मेरे वन्दी नहीं! मैं जाता हूँ। सिल्यू०—इतनी महत्ता!

चन्द्र०—राजकुमारी ! पिताजी को विश्राम की त्रावश्यकता है। फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं।

चन्द्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान (कार्नेलिया उसे देखती रहती है)

#### १२

## पथ में साइवर्टियस श्रीर मेगास्थनीज

साइ०—उसने तो हमलोगों को मुक्त कर दिया था, फिर -अवरोध क्यो ?

मेगा०—समस्त शीकशिविर बन्दी है। यह उसके मन्त्री चाग्रक्य की चाल है। मालव श्रीर तत्त्रशिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना श्रसम्भव है।

साइ०—क्या चाग्यक्य । वह तो चन्द्रगुप्त से कुद्ध होकर कही चला गया था न ? राचस ने यही कहा था, क्या वह मूठा था?

मेगा०—सब उस षड्यन्त्र मे मिले थे। शिविर को अरिचत-अवस्था मे छोड़, विना कहे सुवासिनी को लेकर खिसक गया! अभी भी न समभे ! इधर चाणक्य ने आज मुक्से यह भी कहा है कि मुक्ते औंटिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है।

## सिल्यूकस का प्रवेश

सिल्यू०-क्या ! ऋौंटिगोनस !

मेगा०—हॉ सम्राट्, इस मर्भ से श्रवगत होकर भारतीय कुछ प्रनियमो पर ही मैत्री किया चाहते हैं।

सिल्यू०—तो क्या श्रीक इतने कायर हैं। युद्ध होगा साइव-र्टियस । हम सबको मरना होगा।

मेगा०—( पत्र देकर )—इसे पढ़ लीजिये, सोरिया पर ऋौंटि-

गोनस की चढ़ाई समीप है। श्रापको उस पूर्व-सश्चित और सुर-चित साम्राज्य को न गॅवा देना चाहिये।

सिल्यू०—( पत्र पडकर विगद से )—तो वे क्या चाहते हैं ? मेगा०—सम्राट्! सन्धि करने के लिये तो चन्द्रगुप्त प्रस्तुत हैं; परन्तु नियम बड़े कड़े हैं। सिन्धु के पश्चिम के प्रदेश आर्या-

वर्त की नैसर्गिक सीमा निषध पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। श्रीर भी ...

सिल्यू०—चुप क्यों हो गये ? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मै उन्हे सुनना चाहता हूं।

मेगा०—चाग्यक्य ने एक और भी अड़ङ्गा लगाया है। उसने कहा है, सिकन्दर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है, वह मुभे भलीभाँ ति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त-रिक्तत है, इसिलये यदि पूर्व में स्थायी शान्ति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट्, चन्द्र-गुप्त को अपना बन्धु बना लें।

सिल्यू०-सो कैसे।

मेगा०--राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट् चन्द्रगुप्त से परि-ग्रय करके।

सिल्यू०-श्रधम श्रीक ! तुम इतने पतित हो !

मेगा॰—चमा हो ! सम्राट् ! वह ब्राह्मण कहता है कि श्राय्यां वर्त्त की साम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी ।

साइव०—परन्तु इसमे राजकुमारी की भी सम्मति चाहिये । सिल्यू०—श्रसम्भव ! घोर श्रपमानजनक ! मेगा॰—मैं त्तमा किया जाऊँ तो सम्राट्! राजकुमारी का चन्द्र-गुप्त से पूर्व परिचय भी है; कौन कह सकता है कि प्रणय श्रदृश्य सुनहली रिश्मयों से एक दूसरे को न खीच चुका हो! सम्राट् सिकन्दर के श्राभियान का स्मरण कीजिये—मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ।

सिल्यू०—मेगास्थनीज ! मैं यह जानता हूँ । कार्नेलिया ने इस युद्ध मे जितनी वाधाएँ उपस्थित की, वे सब इसकी साची हैं कि उसके मन मे कोई भाव है, पूर्व स्मृति है; फिर भी—फिर भी, न जाने क्यों ! वह देखो, आ रही है ! तुम लोग हट तो जाओ !

साइवर्टियस श्रीर मेगास्थनीज का प्रस्थान श्रीर कार्नेलिया का प्रवेश

कार्ने०--पिताजी ।

सिल्य०-वेटी कार्नी!

कार्ने०-आप चिन्तित क्यों हैं ?

सिल्यू०—चन्द्रगुप्त के। द्रांड कैसे दूँ ? इसी की चिन्ता है। कार्ने०—क्यों पिताजी, चन्द्रगुप्त ने क्या अपराध किया है ?

सिल्यू०—हैं ! श्रभी वताना होगा कार्नेलिया । भयानक युद्ध होगा, इसमे चाहे दोनो का सर्वनाश हो जाय !

कार्ने ॰ चुद्ध तो हो चुका। अव क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेगे १ पिताजी! विश्राम लीजिये। चन्द्रगप्त का तो कोई अपराध नहीं, चमा कीजिये पिता! ( घुटने टेकती है )

सिल्यू०—(वनावटी क्रोध से)—देखता हूँ कि, पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी श्रसीम श्रनुकम्पा है!

कार्ने॰—( रोती हुई)—मैं स्वयं पराजित हूँ । मैने अपराध किया है पिताजी ! चिलये, इस भारत की सीमा से दूर ले चिलये, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी।

सिल्यू०—( उसे गले लगाकर )—तब मैं जान गया कार्नी।
तू सुखी हो वेटी । तुम्हे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा—
तू भारत की सम्राज्ञी होगी।

कार्ने०-पिताजी !

प्रस्थान

#### १३

दाण्ड्यायन का तपोवन , ध्यानस्थ चाण्क्य भयभोत भाव से राचास श्रीर सुवासिनी का प्रवेश ।

राज्ञस--चारो ओर आर्य्य सेना ! कही से निकलने का उपाय नहीं । क्या किया जाय सुवासिनी !

सुवा०—यह तपोवन है, यही कही हम लोग छिप रहेंगे। राज्ञस—में देश-द्रोही, ब्राह्मण-द्रोही बौद्ध! हृदय कॉप रहा है, क्या होगा <sup>१</sup>

सुवा० — श्राय्यों का तपोवन इन राग-द्वेषो से परे है। राक्तस — तो चलो कहीं। — (सामने देख कर) — सुवासिनी! वह देखों — वह कौन ?

सुवा०--( देख कर ) श्राय्ये चाग्एक्य ।

राच्चस-ज्ञार्य्य-साम्राज्य का महामन्त्री इस तपोवन में !

सुवा०—यही तो ब्राह्मण की महत्ता है रान्तस ! यों तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्तिमूलक होती है । देखो यह सूर्य्यरिश्मयो का सा रस ब्रह्ण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है !

राचस—सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी ! मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महत्त्व के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूँ, और चमा मॉगळूँ!

सुवा०-वड़ी श्रच्छी वात सोची तुमने। देखो-

दोनों छिप जाते हैं

चाग्रक्य—(आँख खोलता हुआ)—िकतना गौरवमय आज का अरुगोद्य है! भगवान् सिवता तुम्हारा आलोक, जगत् का मङ्गल करे! मै आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ। विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया, वह सब भ्रम । था, मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुक्ते अपने अन्तर्निहित ब्राह्मगत्व की उपलिध हो रही है। चैतन्य-सागर निस्तरङ्ग है और चानज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल-चक्र अपना निर्मत भाग्ड उतार कर धर चुका ? ठीक तो, प्रभातपवन के साथ सबकी सुख-कामना शान्ति का आलिंगन कर रही है। देव! आज मैं धन्य हूँ।

## दूसरी श्रोर काड़ी में मीर्यं

मीर्य--होग है! रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते हो जीवन बीता; अब क्या में इस सरल पथ पर चल सकूँ गा? यह ब्राह्मण आँख मूँ दने-खोलने का अभिनय भले ही करे, पर में! असम्भव है। अरे, जैसे मेरा रक्त खोलने लगा! हृदय मे एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी! यह, एक साधारण मनुष्य, दुर्वल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्रबल को तिर्स्कृत किये बैठा है! रख दूं गले पर खड्ग, फिर देखूँ तो यह प्राण्भिक्ता मॉगता है या नही! सम्राट् चन्द्रगुप्त के पिता की अवज्ञा! नहीं नहीं, ब्रह्महत्या होगी, हो; मेरा प्रतिशोध और चन्द्रगुप्त का निष्कण्टक राज्य!— छुरी निकाल कर चाण्क्य को मारना चाहता है, सुवासिनी दौडकर इसका

हाथ पकड़ लेती है। दूसरी श्रीर से श्रलका, सिंहरण, श्रपनी माता के साथ चन्द्रगुप्त का प्रवेश

चन्द्र०—( श्रारचर्य श्रीर क्रोध से )—यह क्या पिताजी ! सुवा-सिनी ! बोलो, बात क्या है ?

सुवा०—मैंने देखा कि सेनापति, आर्य्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हे रोका !

चन्द्र०—गुरुदेव, प्रणाम । चन्द्रगुप्त चमा का भिखारी नही, न्याय करना चाहता है । वतलाइये, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिये । सिंहरण प्रामे वदता है । )

चाण्क्य—( इसकर )—सम्राट ! न्याय करना तो राजा का कर्ताव्य है, परन्तु यहाँ पिता और गुरु का सम्बन्ध है, कर सकोगे? चन्द०—पिताजी !

मौर्यि हाँ चन्द्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का सव की अवज्ञा करने वाले महत्त्वाकांची का निष्य करना चाहता था। कर न सका, इसका दुःख है। इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अन्त न कर सका।

चन्द्र०—िपताजी, राज्य-ज्यवस्था आप जानते होंगे—वध के लिये प्राणद्ग्ड होता है और आपने गुरुदेव का—इस आर्य्य साम्राज्य के निर्माणकर्त्ता ब्राह्मण का—वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है!

चार्णक्य—किंतु, सम्राट्, वह वध हुत्रा नहीं, ब्राह्मरा जीवित च० १४

है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिये न्याया-धिकरण से प्रार्थना करे या नहीं।

चन्द्र - जननी - श्राय्ये - चाग्यक्य !

चाणक्य—ठहरो देवी !—( चद्रगुप्त से )—में प्रसन्न हूँ वत्स ! यह मेरे श्रभिनय का दण्ड था। मैंने जो श्राज तक किया, वह न करना चाहिये था; उसी का महाशक्ति-केन्द्र ने प्रायश्चित कराना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम श्रपना कर्त्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परन्तु ब्राह्मण चमा कर सकता है।

रात्तस—( प्रवेश करके )—आर्थ्य चाणक्य । आप महान् हैं; मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ । अब न्यायाधिकरण से, अपने अपराध—विद्रोह—का द्रण्ड पाकर सुखी रह सकूँगा। सम्राट्, आपकी जय हो!

चाणक्य—सम्राट्, मुमे आज का अधिकार मिलेगा १ चन्द्र०—आज वही होगा गुरुदेव । जो आज्ञा होगी।

चाग्यक्य—मेरा किसी से द्वेष नहीं। केवल राज्ञस के सम्बंध में अपने पर सन्देह कर सकता था, आज उसका भी अन्त हो। सम्राट, सिल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिये।

चन्द्र०—जैसी श्राज्ञा । •

चाग्यक्य — त्रार्थ्य शकटार के भावी जामाता श्रमात्य राच्स के लिये, मैं त्रपना मन्त्रित्व छोड़ता हूँ। राच्स । सुवासिनी को सुखी रखना। सुवासिनी श्रीर राज्य चाणक्य को प्रणाम करते हैं

मौर्य्य — श्रौर मेरा दण्ड ? श्रार्य्य चाण्क्य, मैं चमा प्रह्ण न करूँ, तब ? मै श्रात्महत्या करूँगा !

चाणक्य—मौर्य्य ! तुम्हारा पुत्र आज आर्य्यावर्त्त का समाट् है—अब और कौनसा सुख तुम देखना चाहते हो १ काषाय प्रहण् करलो, इसमे अपने अभिमान को मारने का तुम्हे अवसर मिलेगा। वत्स चन्द्रगुप्त ! शस्त्र दो अमात्य राज्ञस को !

मौय्य शस्त्र फोंक देता है। चन्द्रगुप्त शस्त्र देता है राचस सविनय ग्रहण करता है।

सब-सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य्य की जय!

पतिहार का प्रवेश

प्रति०—समाट सिल्यूकस शिविर से निकल चुके है। चाणक्य—उसकी श्रभ्यर्थना राजमन्दिर में होनी चाहिये, तपोवन में नहीं।

चन्द्र०—श्रार्थ्य, श्राप उस समय न उपस्थित रहेगे ? चाणुक्य—देखा जायगा।

सब का प्रस्थान

#### राज-सभा

एक त्रोर से सपरिवार चन्द्रगुप्त, त्रीर दूसरी त्रीर से साइवर्टियस, मेगास्थनीज एलिस त्रीर कार्नेलिया के साथ सिल्यृक्स का प्रवेश, सब बैठते हैं।

चन्द्र०—विजेता सिल्यूकस का मैं अभिनन्दन करता हूँ— स्वागत!

सिल्यू॰ — सम्राट् चन्द्रगुप्त ! त्राज में विजेता नहीं, विजित से त्रिधिक भी नहीं ! मैं सिन्ध त्रीर सहायता के लिये त्राया हूँ।

चन्द्र०—कुछ चिन्ता नहीं सम्राट्, हम लोग शस्त्र-विनिमय कर चुके, अब हृदय का विनिमय....

सिल्यू०--हाँ, हाँ, कहिये!

चन्द्र०—राजकुमारी, स्वागत! मैं उस कृपा को नहीं भूल गया हूँ, जो त्रीकशिविर में रहने के समय मुक्ते आपसे प्राप्त हुई थी।

सिल्यू०—हाँ कार्नी! चन्द्रगुप्त उसके लिये कृतज्ञता प्रकट कर रहे है।

् कार्नैं०—मैं श्रापको भारतवर्ष का सम्राट् देखकर कितनी प्रसन्न हूँ । ०

चन्द्र॰—अनुगृहीत हुआ (सिल्यूकस से) आदिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट् सिल्यूकस, गज-सेना आपकी सहायता के लिये जायगी। हिरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे, उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिये आर्य्यावर्त्त प्रस्तुत है।

सिल्यू०—इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। सम्राट् चंद्रगुप्त, श्राज से हम लोग टढ़मैत्री के वंधन में बँधे। प्रत्येक का दुख-सुख, दोनों का होगा। किन्तु एक श्रमिलाषा मन मे रह जायगी।

चंद्र०-वह क्या ?

सिल्यू०--उस बुद्धिसागर, आर्य्य-साम्राज्य के महामंत्री, चाणक्य को देखने की वड़ी अभिलाषा थी।

चंद्र०—उन्होने विरक्त होकर, शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है।

सहसा चाण्क्य का प्रवेश, सब श्रम्युत्थान देकर प्रणाम करते हैं।
सिल्यू०—श्राय्ये चाण्क्य, मै श्रापका श्रमिनंदन करता हूँ।
चाण्क्य—सुखी रहो सिल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के
पास सबकी कल्याण-कामना के श्रितिरिक्त श्रीर क्या है, जिससे
श्रम्यर्थना करूँ। मैं श्राज का दृश्य देखकर चिरविश्राम के लिये,
संसार से श्रलग होना चाहता हूँ।

सिल्यू०—श्रीर में संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। श्रापके श्राशीर्वाद की बड़ी श्रमिलाषा थी। संधिपत्र.....

चाणक्य—किन्तु संधिपत्र स्वार्थों से प्रवल नहीं होते, हस्ताचर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनो ही सम्राट् हो, शस्त्र-च्यवसायी हो; फिर भी संघर्ष हो जाना कोई श्रारचर्य की बात न होगी। श्रतएव, दो बालुका-पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना श्रावश्यक है!

सिल्यू०-सो कैसे ?

चाणक्य-भीस की गौरवलक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाया चाहता हूं। -यही ब्राह्मण की प्रार्थना है।

सिल्यू०—में तो इससे प्रसन्न ही हूंगा, यदि ......

चाग्यक्य-यदि का काम नही; मैं जानता हूँ, इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे।

सिल्यू०—(कार्नेलिया की श्रोर देखता है, वह सलज्ज सिर झुका लेतीं है)—तब आश्रो बेटी ! . ... श्राश्रो चन्द्रगुप्त !

दोनों ही सिल्यूकस के पास त्राते हैं, सिल्यूकस उनका हॉथ मिलाता है। फुलों की वर्षा त्रीर जयध्विन !

चाणक्य—( मौर्यं का हाथ पकड कर )—चलो, श्रव हम लोग चलें।

### यवनिका

# स्वर-लिपि

स्वर-योजक-संगीताचार्य्य लच्मगादास

'मुनीमजी'

## स्वर-लिपि के संकेत-चिन्हों का ब्योरा

१—जिन स्वरों के नीचे विन्दु हो, वे मंद्र सप्तक के, जिनमें कोई बिन्दु न हो, वे मध्य सप्तक के हैं तथा जिनके ऊपर बिन्दु हो, वे तार सप्तक के हैं। जैसे—स्, स, सं।

२—जिन स्वरों के नीचे लकीर हो, वे कोमल हैं। जैसे— रे, ग, घ, नि। जिनमें कोई चिह्न न हो वे शुद्ध हैं; जैसे—रे, ग, घ, नि। तीव्र मध्यम के ऊपर खड़ी पाई रहती है—मं।

३—श्रालंकारिक स्वर (गमक) प्रधान स्वर के ऊपर दिया है; यथा 
प म प

४—जिस स्वर के आगे बेड़ी पाई हो '-'डसे उतनी मात्रा तक दीर्घ करना, जितनी पाइयाँ हों। जैसे, स —, रे — —, ग — — ।

्र ५—जिस अत्तर के आगे जितने अवग्रह ऽ हो, उतनी मात्रा तक दीर्घ करना, जैसे रा ऽ म, सखी ऽ ऽ, आ ऽ ऽ ऽ ज ।

६—'—' इस चिन्ह मे जितने स्वर या बोल रहें, वे एक मात्राकाल मे गाये या वजाये जायँगे ; जैसे—सरे, गुमा

## ( ११ खरु )

## खम्माच—तीन ताल

## स्थायो

|                  |                  | 0                 | ₹        |
|------------------|------------------|-------------------|----------|
|                  | रे ग             | सरे सम            | गगग —    |
|                  | तु म             | सरें सम<br>कनक िक | रणके ऽ   |
| ×                | २                |                   |          |
| म प प            | पम ग             | मम प प            | प घ स सं |
| अ ऽ न्त रा       | — पम ग<br>ऽल सेऽ | लुक छि प          | कर चल    |
| निुघ प म         | ग                |                   |          |
| निष पम<br>तेऽहोऽ | क्यो ऽ           |                   |          |

#### श्रन्तरा

|                     |            | o                   | ३                 |
|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                     | गम         | घ — घ घ             | घ — घघ            |
|                     | न त        | घ — घघ<br>म ऽस्तक   | गऽर्वव            |
| ×                   | २          |                     |                   |
| घ नि घ नि {         | य ग        | समय                 | प घ सं            |
| हन कर               | ते ऽ, यौ ऽ | स स प —<br>व न के ऽ | <sup>।</sup> घनरस |
| निुघ प म<br>क न ढ र | ग          |                     |                   |
| कन ढर               | ते इ,      |                     |                   |

# ( पृष्ठ १३ ) जौनपुरी-टोड़ी—तीन ताल स्थायी

| V-41-41            |                     |           |            |  |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--|
|                    | , २                 | o         | ३          |  |
| <u>घ</u><br>X नि   | पम गुरे             | सरेम म    | रेमपघ      |  |
| X नि               | कल मत               | बाऽहर     | दुऽर्वल    |  |
| प — प घ            | प — प —             | ध सं — सं | सं संरें ग |  |
| आ ८ ह, ल           | गेऽ गाऽ             | तुझे ऽ हं | सी 5 काउ इ |  |
| रें सं <u>नि</u> स | स सरे—              | गुगुरे—   | स — नि —   |  |
| सी ऽत, श           | र द नी ऽ            | र द माऽ   | लाऽ के ऽ   |  |
| ध् पं प            | ग्रेस—              | रेरेम     | प — घ घ    |  |
| बी ऽचत             | ड प ले ऽ            | च प ला ऽ  | सीऽ भ स    |  |
| प प                |                     | '         |            |  |
| भी ऽत,             | <sup>'</sup> श्रन्त | ारा       |            |  |

## अन्तरा

|                    | •            |              |                |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|
|                    | २            | o            | ₹              |
| म                  | <b>ममप</b> — | पघुपघु       | मय घ प घ       |
| X q                | ड़र हेऽ      | पाऽव न       | मय ध प घ फु    |
| सं — ल नि          | नि नि नि नि  | नि नि सं —   | निसंरें संरेंग |
| हा ऽ र, ज          | ल न कुछ      | कुछ है ऽ     | मोऽ ऽ ठोऽ ऽ    |
| रेंस निघ प ध्      | प म गुरे     | स रेम म      | )<br>प<br>– घ  |
| पीऽ ऽऽ र, स        | म्हाऽ लेऽ    | चल कित       | नी ऽ है ऽ      |
| स — स <u>ग</u>     | गंरें स स    | निस रे स घ प | मपुषु पम       |
| दू ऽर, प्र<br>गरेस | ल यत क       | व्याऽ ऽऽकु ल | होऽऽन अ        |
| घी ऽ र.            |              | F            |                |

आगे के चारों पद भी इसी प्रकार से गाये जाएँगे।

## ्षृष्ठ ५७ ) सिन्ध भेरवी—तीन ताल स्थायी

|                                                                                                                           | रभा                                           | 191                                                    |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                           | २                                             | 0                                                      | ३                                           |
| स                                                                                                                         | सरे सस                                        | <u>च नि घ प</u>                                        | ध — नि नि                                   |
| अ                                                                                                                         | रुण यह                                        | मधुमय                                                  | देऽ शह                                      |
| **     स     स     स       मा ऽ रा, अ     स     न     म       रे — ग म     म     जा ऽ न ि     स       स — स,     हा ऽ रा, | स रे स स,<br>रुण य ह,<br>गुरे स—<br>ति ज को ऽ | सस — रे<br>जहा ऽ प<br><u>नि</u> स <u>घ</u> प<br>मिलताऽ | ग्राम म<br>हुँचे ल न<br>ध्राम निन्<br>ए ऽ क |

#### अन्तरा

|                |            | • • •    |               |
|----------------|------------|----------|---------------|
|                | २          | o        | ३             |
| स              | सरे सस,    | सरे सरे  | <u> ग</u> म म |
| अ              | रुण यह,    | सर सता   | 5 मर स        |
| ×<br>रे — गृ म | गुरे स स   | नि स घुप | घ — नि नि     |
| ग ऽ भी व       | भाऽपर.     | ना ऽचर   | ही उतर        |
| स स — स        | नि सरेगस स | पपप —    | प — घृष्.     |
| शिखाऽ म        | नोऽऽऽहर,   | छिटकाऽ   | जीऽव न        |
| म प ग म        | रे गुरे स  | निस घप   | घ — ति ति     |
| ह्र रिया ऽ     | लोऽपर,     | म ऽ गल   | कु ऽ कुम      |
| स — स ,        |            |          |               |
| साऽ रा ,       |            |          |               |

## ( ९४८६ ) मिश्रित भैरवी—कहरवा ताल स्थायी

|                                       | रभा                | વા                                                                                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       | २                  | 0                                                                                                                                                                                            | 3               |
| र <u> </u>                            | ससस— योऽ           | रे म म म                                                                                                                                                                                     | म प             |
| স                                     | थ म यो ऽ           | वन मदि                                                                                                                                                                                       | रा ऽ से         |
| ×                                     |                    |                                                                                                                                                                                              |                 |
| <u>घ</u> पप <u>घ</u><br>म ऽ त्त, श्रे | प म रेग            | $\begin{array}{cccc} \mathbf{H} & \longrightarrow & \mathbf{H} & \mathbf{\tilde{\zeta}} \\ \mathbf{\tilde{r}} & \mathbf{S} & \mathbf{\tilde{r}} \mathbf{\tilde{l}} & \mathbf{S} \end{array}$ | गुम गु<br>थीऽ प |
| म ऽ त्त, ब्रे                         | ऽ म क र            | ने ऽ की ऽ                                                                                                                                                                                    | थी ऽ प          |
| स — स, र्                             | स स स स            | ने ऽ की ऽ<br>रे म म —<br>को ऽ दे ऽ<br>स — स रे                                                                                                                                               | म प             |
| वाऽ ह, ओ                              | ऽर किस             | को ऽदेऽ                                                                                                                                                                                      | ना ऽ है         |
| घपपघ                                  | प म रे गु          | स — सर्                                                                                                                                                                                      | गुमग<br>निकथी   |
| घ प प घ<br>ह द य, ची                  | प म रेग<br>ऽन्हनेऽ | को ऽनत                                                                                                                                                                                       | निक थी          |
| स स,                                  | <b>,</b>           |                                                                                                                                                                                              | 1               |
| चा ऽह,                                |                    |                                                                                                                                                                                              |                 |

#### अन्तरा

|             | २                                | o                 | ₹ .                |
|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| घ<br>-<br>व | ममम——<br>ऽचडाऽ                   | घ — घ —<br>लाऽयाऽ | घ। व । ह           |
| ×           |                                  |                   | नि                 |
|             | नि नि नि                         | घ — नि नि         | घतिसध—             |
| मोऽल, आ     | ऽज व ह                           | भाऽगरः            | हा ऽ इत्या ऽ       |
| प प, म      | गरेस —                           | रेमम              | म — प प            |
| दा ऽ म, वे  | डदना <sup>ड</sup>                | मिली 5 तु         | लाऽ पर             |
| घ प प घ     | ड द ना ड<br>प म रेग<br>से ड लो ड | ,स — सरे          | गग रे<br>लिंड बेंड |
| तो ऽल, उ    | से डलो ड                         | भी ऽ ने ऽ         | लिंड ब ३           |
| स स,        |                                  |                   |                    |

का ८ म,

## ( पृष्ठ १२९ ) धुन कजली-कहरवा ताल स्थायी

|              | २         | o                | ₹         |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| स            | — स नि नि | स ग ग            | गम प घ    |
| आ            | ऽ ज इ स   | स — गग<br>यो ऽवन | के 5 मा 5 |
| X<br>ग म — ग | — गरे—    | रेगमपगम          | रेग निस   |
| घ वी ऽ कु    | ऽज में ऽ  | को ऽऽऽ किल       | बोऽलर     |
| ₹,           |           |                  |           |
| हा ऽ ऽ ,     | _         |                  |           |

#### अन्तरा

| ×                  | २                  | 0          | 1         |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| <del>+</del> + + - | मं मं मं           | में में पप |           |
| मघुपी ऽ            | करपाऽ              | ग ल हुआ    | 5 5 5 5   |
| रेरेमं —           | मंप घ नि           | q ———      | प         |
| करता ऽ             | त्रे इस प्र        | लाऽऽऽऽ     | डड इप,    |
| रेरेरे म           | # <del>- # -</del> | प — प प    |           |
| शिथिल हु           | अगऽ जाऽ            | ताऽह्य     | 2 2 2 2   |
| , रे — मं —        | मंप घनि            | प — प, म   | गरेस ऩि   |
| प्जै <b>ड से</b> ड | अप ने ऽ            | आ ऽ प, ला  | ऽ ज के ऽ  |
| स — ग ग            | गमपघ               | प, म       | गरें सनि, |
| बडघ न              | खोऽलर              | ्हाऽ ऽ, आ  | ऽ.ज इस,   |

श्रागे ऊपर के श्रनुसार ।